#### Government Oriental Library Series.

BIBLIOTHECA SANSKRITA-No. 2.

# आपस्तम्बपरिभाषासूत्रम्

कपार्दिस्वामिविरचितेन भाष्येण हरदत्ताचा-यविरचितया व्याख्यया च समेतम्.

#### THE

## ÁPASTAMBA-PARIBHÁSHÁ-SÚTRA

WITH THE COMMENTARIES OF

KAPARDISVA'MIN AND HARADATTA'CHA'RYA.

#### EDITED BY

A. MAHA'DEVA S'A'STRI, B. A., Curator, Government Oriental Library, Mysore

Published under the Order of the Government of His Highness the Maharaja of Mysore.

#### MYSORE:

PRINTED AT THE GOVERNMENT BRANCH PRESS,

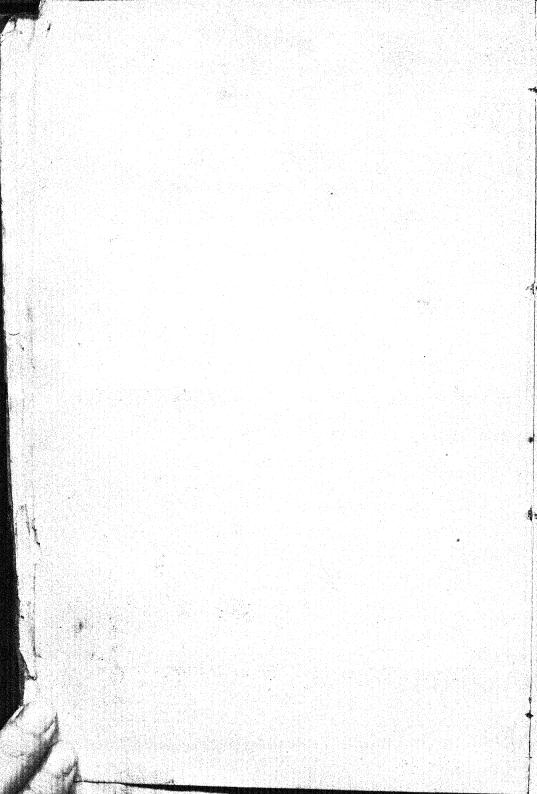

#### PREFACE.

The 24th prasna of the A'pastamba-Kalpasútra is divided into three sections, one of which being known by such names as Yajña-Paribháshá-sútra or simply Paribháshá-sútra, Sámánya-sútra, and Nyáya-sútra. As the terms imply, the subject-matter of the section is made up of some general rules of a technical character applicable to all Vedic sacrificial rites (yajñas), S'rauta and Grihya, public and domestic, great and small. Almost every Vedic Kalpasútra devotes a section to this subject, only the place assigned to it being different in different sútras. In the S'ánkháyana-sútra, for instance, it is placed at the commencement of the S'rauta section, whereas in the A'pastamba-Sútra it is placed at the close of the S'rauta and immediately before the Grihya section.

I felt a necessity for an edition of the A'pastamba-Paribháshá-sútra while editing Sudarśanáchárya's commentary on the A'pastamba-Grihya-sútra, in which references to this section occur every now and then.

At first, not a single copy of any commentary on the Paribháshá-sútra was to be found in the libraries of the Mysore city. Further search, however, put me in possession of complete copies of the section with two commentaries thereon. The importance of the section with reference to the Grihya-sútra I was editing, as well as the excellence and rarity of the two commentaries thereon without which the meaning of the sútras could hardly be made out, induced me to publish it along with, or as a sequel to, the Grihya-sútra. When about half the work had been printed I received Prof. Max Müller's translation of the section published in Vol. XXX of Sacred Books of the East. In the Introduction to the translation he casually made mention of an edition of the Sanskrit Text with a commentary published in the Ushá, a Sanskrit monthly edited by Satyavrata Sámaśramin of Calcutta. A close examination of the translation and of

the Sanskrit edition only confirmed my view as to the importance of the subject and as to the necessity of bringing out a carefully prepared edition with necessary marks of punctuation—aids without which commentaries on Vedic literature are not quite intelligible to any but a scholar already conversant with the Vedic texts and with Mimámsic and Ritualistic literature.

Of the two commentaries herein presented, one is that of Kapardisvámin, to which, as the older of the two, precedence is given in this edition. As regards the authorship of the other there is a certain amount of uncertainty. The three manuscripts I have obtained of the commentary agree in attributing the authorship to Haradatta, whereas the Calcutta Edition gives the same commentary as that of Dhurtasvámin. The matter is rendered still more complex by the fact that the commentary on the last fifteen sutras in all my manuscripts—which do not, in other respects. betray their common origin from any identical proximate source-differs totally from the Calcutta Edition and agrees very closely with the commentary given under the name of Kapardisvámin. This is likely to create a doubt also as to the genuineness of Kapardisvamin's commentary as given in my manuscript; which is, however, set at rest by the fact that a manuscript of a commentary, called Kapardisára. on this section closely agrees with my manuscript of Kapardisvámin's commentary on this as well as the previous portion. From this, it is probable that the Calcutta Edition gives a correct version of the other commentary on the last fifteen sútras, and that my MSS. or their parents have appropriated the corresponding portion from Kapardisvámin's commentary. But, as regards the authorship of the commentary as a whole, I am inclined to think that the Southern MSS. represent a correct tradition for the following reasons:—

First: A tradition among the S'rautin's of Southern India has it that Rudradatta and Haradatta are names of an

identical personage who commented upon the whole Kalpasútra. The commentary on the first fifteen prasnas by Rudradatta and the commentary upon the prasnas 25—30 by Haradatta are extant. It is, therefore, not unlikely that Haradatta may have commented upon the Paribháshá-sútra also.

Secondly: Dhúrtasvámin and Kapardisvámin are said to have commented, between them, upon the whole A'pastamba-Kalpasútra. Dhurtasvámin's commentary on the 1st 18 prasnas is extant, and there is no tradition or any other. evidence connecting Kapardisvámin in any way with this portion of the commentary. From the unimpeachable authority of such a commentator as Sudarśanáchárya, from the existence of Kárikás on Grihya ceremonies termed Kapardi-Kárikás, from the unanimity of several MSS. attributing a commentary on the Paribháshásútra to Kapardisvámin, and from the existence of a commentary by the same author on the Pravara-sútra-another section of the same prasna in which the Paribháshá-sútra occurs—and the Pitrimedha-sútra, it is probable that the latter portion of the Kalpasútra, including the Paribháshá-sútra is commented upon by Kapardisvámin, not by Dhúrtasvámin.

Lastly: For obvious reasons the tradition as found in the South Indian MSS. concerning the Vedic literature of A'pastamba's school should have more weight than that recorded in the North Indian MSS., other things being equal.

The earliest author who mentions Kapardisvámin by name is S'rí-Rámánujáchárya who flourished in the eleventh century. He is referred to as one of those whose interpretation of the Vedic texts should be held as of absolute authority by an orthodox Hindu. For a commentator to acquire such an influence over great men like S'rí-Rámánujáchárya, a long interval of time, extending over three or four centuries at least, must have elapsed between them. He may even be held to have flourished before S'rí-

S'ankaráchárya, whom S'rí-Rámánujáchárya would not include in his list of the authoritative Vedic interpreters, and before whom may have flourished all those who bore similar names and titles and wrote similar works to those of Kapardisvámin, as S'abarasvámin, the author of the bháshya on the Karma-Mímámsá-Sútra of Jaimini, certainly did live before the great Vedantic Teacher. As regards the age of Haradattáchárya, I have, at present, nothing to add to what Dr. Bühler has already said about it in his Preface to the 2nd Edition of A'pastamba's Dharmasútra, where Haradatta is placed by him between 1300 and 1450 A.D.

This edition is based upon the following MSS: :-

- (a) Text of the section with Haradatta's commentary.
  - (1) 私 Nágarí MS. belonging to Devaya-Díkshita of Yadatorê in the District of Mysore. Not very old.
  - (2) 每. A fragmentary MS. written in Telugu character, obtained in the city of Mysore.
  - (3) π. A paper transcript in Telugu of an older copy belonging to Mr. Kámáśástri of Madras.
- (4) ঘ. Satyavrata Sámaśramin's Devanágari edition.
- (b) Text of the section with Kapardisvamin's commentary.
  - (5) A Nágarí MS. belonging to the gentleman referred to under (1).
  - (6) 转. 积. A Devanágarí MS. of a commentary termed Kapardisára, which very closely agrees with the commentary as given in (5).
- (4) and (6) were received only after half the work had been printed. All the important readings and corrections suggested by these two are given in the accompanying list of Variae Lectiones and corrigenda. But the commentary on the last fifteen sútras as given in the Calcutta Edition has not been availed of in this edition as it is not found in my

MSS., though, as I have already pointed out, it is probable that it represents a genuine version of Haradatta's commentary on that portion of the sútra.

I have followed Haradatta's commentary in dividing the section into sútras, as it was according to it that references were given in my edition of the Grihya-sútra. This division occassionally varies from the one adopted by Kapardisvámin; but the differences are few and can be easily made out from the commentaries as arranged here.

It is also to be observed that in all my manuscripts of the two commentaries the section is divided into four subsections called khandas, whereas neither in the Calcutta Edition nor in Prof. Max Müller's translation the division into khandas has been adopted. The principle on which this division is based, in this or in other Kalpa-sútras of Vedic literature, is yet to be discovered. The existence of such a division in my MSS. only shows that the sútra has been a common subject of study among the South Indian Bráhmans.

In explaining and illustrating the sútras, both the commentaries refer to Vedic passages and sútras from all śákhás. A large majority, occurring in the Taittiríya-śákhá, have been traced to their sources and corrected where the MSS. went wrong. As regards those from other śákhás, a few of which have not been traced to their lair, the passages and sútras have been given as they are found in the MSS.

The nature of the work and the scantiness of the materials rendered the task of editing rather difficult. With the help, however, of Panditaratnam K. Rangáchárya, my Sanskrit Assistant, I have been able to make my way through the intricacies of the commentaries and the inaccuracies of the MSS.

Mysore, September 1893,

A. MAHA'DEVA S'A'STRI.

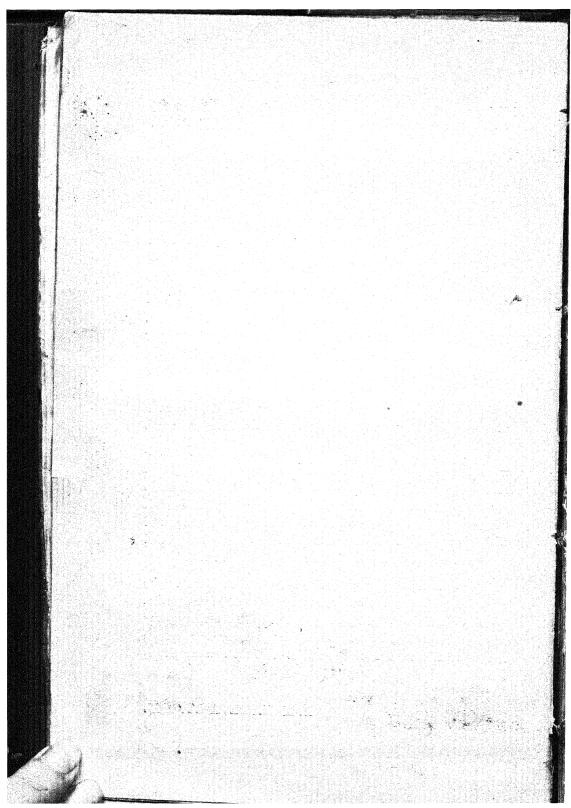

### VARIAE LECTIONES AND CORRIGENDA.

# कोशान्तरेभ्यरसङ्गृहीताः पाठभेदाः अशुद्रपाठानां स्थाने ज्ञेयाश्जुद्रपाठाश्च.

| पृष्टे. | <b>Ÿ.</b> | एतत्स्थाने.        | पाठच्म .                     |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------|
| ९       | و         | पाङ्गोभि           | पाङ्गो यागोभि                |
| "       | <         | अन्ये              | अन्येपि य                    |
| 97      | १०,११     | नेकपेक्षः          | नेकन्यायापेक्षः              |
| "       | १६        | यज्ञिया            | यज्ञाक्रिया                  |
| १०      | ₹         | व्याख्यानतानुष्ठा- | अव्याख्यातोनुष्ठातुमशक्य     |
|         |           | तुं शक्यत          |                              |
| ११      | २         | णामनु              | णां साङ्गानु                 |
| 39      | 3         | प्रत्येक           | निमित्तवतां च प्रत्येक       |
| "       | <b>33</b> | दिश्यन्ते          | दिश्यते                      |
| 99      | <b>'</b>  | इति''स             | इति प्रजासहत्वकर्मभ्यः प्रति |
|         |           |                    | पाद्यामीति स्मृतेः ''स       |
| . 99    | १३        | प्यइष्टस्येदं      | प्यविदुषोपीष्टिः             |
| 99      | १७        | भावाद्या           | भावेषि या                    |
| १२      | १७        | साध्यो             | साङ्गो                       |
| १३      | <b>१</b>  | विधीयत इति विधि    | : वेद्यतीति वेदः             |
| 7,9     | १०        | <b>प्रातिप</b>     | ऐक्यमतिप                     |
| 7.9     | 88        | तस्या              | तस्य सा                      |
|         |           |                    |                              |

|               | •                                               |           |                          |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
|               | <u>र</u> ष्टे                                   | <b>.</b>  | <b>र</b><br>एतत्स्थाने•  | पाठचम् .             |
| *             | १३                                              | १४        | शास्त्र                  | शाखा                 |
|               | "                                               | ₹€.       | र्थवत्वात्               | र्थवन्वाय            |
|               | 68                                              | ९         | गासा                     | माना                 |
|               | "                                               | ८,१       | ॰ रात्री                 | रात्रः               |
|               | १९                                              | २         | संस्थ                    | संस्थः               |
|               | "                                               | २१        | करण                      | योग्य                |
| 154           | १६                                              | <b>.</b>  | दशब्द (वद्) म            |                      |
|               | , , , , , ,                                     | 88        | यजु                      | अयजु                 |
|               | १७                                              | 88        | अग्नेः संबोध<br>नापत्तेः |                      |
|               | १८                                              | (         | क्रप्टस्वर इत्यादि       |                      |
|               | १९                                              | ۹:        | सम्बन्धः                 | सम्बन्धी<br>सम्बन्धी |
| 1 1 miles     | २०                                              | હ         | कुष्टस्तार               | कुष्टः क्रीश्वस्तार  |
|               | ""                                              | १७        | भागात्त्रा               | भागप्रभृति प्रा      |
| +1.40         | 78                                              | 8         | यथा                      | यदा                  |
|               | (A) 196<br>(全)                                  | "         | तथा                      | तदापि                |
| , and         | २२                                              | 3         | ऋग्वेद                   | ऋग्वेदयजुर्वेद       |
|               | "                                               | ९         | त्रयेपि                  | त्रयेण               |
| All the grade | ",                                              | <b>,,</b> | नाप्य                    | एकेनाप्य             |
|               | "                                               | १०        | वर्ण :                   | र्वेण                |
|               | 17                                              | ,,        | <b>স</b> તુ              | न चतु                |
|               | 11.<br>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | १९        | माना                     | माना<br>माना         |
|               | RR                                              | २१        | वृणीत                    | ू गुणीते<br>वृणीते   |
|               | <i>*</i> 7.                                     | २२        | <b>लिङ्गात्</b>          | टि <b>ङ्गाच</b>      |
|               | <b>१</b> 8                                      | १०        |                          | आर्वि ः              |
|               |                                                 | i.        |                          |                      |

×

|            |           | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 그리아 크리아 나면 지어들의 동리스 중에 함께 있다.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्टेंब     | · . †.    | एतत्स्थाने.<br>——                        | पाठचम् .                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>२</b> ९ | १३        | तदुत्सर्पणं सम<br>र्थशीलनमि              | तदुत्सर्पणसमर्थं विल्लीनमि                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "          | २३        | र्नियमेन पञ्चाल                          | र्नीयमानपश्वार                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २६         | १०        | होमः                                     | सोमः                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २७         | १६,१      | ॰ च । यज्ञी                              | स यज्ञी                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २८         | ३         | [नं]प[प्रत्य]क्षेस्य                     | मप्रत्यक्षस्य 💮 💮                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | १९        | साधका                                    | साधनका 🧢 📉                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९         | 8         | नहा .                                    | ब्राह्म                                                  | ころが 大しいちしい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99         | 8.8       | ताङ्गो                                   | तोङ्गा ने विश्व                                          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| "          | १५        | निधाने                                   | निधानम् ।                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | २२        | मत्र                                     | मन्त्र े                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39         | २१ २      | <b>९.</b> ह                              | ह                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३३         | १०        | मेव म                                    | मेवाम                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **         | १२        | ऋचाब्दा (१)                              | तृचाल्य                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33         | <b>99</b> | मान                                      | <b>गानं</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३४         | १५        | श्रोत्रियन्तरम्                          | श्रोत्रिय संस्थाद्यनध्याय्विधेः<br>कर्मसु प्रतिषेधार्थम् | 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३५         | 8         | शास्त्रा                                 | श्रीता                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "          | १५        | चेष्टा                                   | क्रियायाः<br>क्रियायाः                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "          | १७        | चेद्र-'''ये                              | छेदनपेषणादीनि एते                                        | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| ३६         | <b>.</b>  | प्रन्थि '                                | अन्थिम् ' इति                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | 8 8       | दरीने                                    | देश                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | २१        | मर्ष                                     | वर्ष                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | २१,२२     | धत्त''इत्यवमृष्ट                         | <br>धत्त इत्यववृष्टः ''                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,4        | 3         | अनेनेवाङ्गन                              | अेोव वाक्येन                                             | A STATE ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |           |                                          |                                                          | The second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ष्ट्रां | ž. <b>t</b> i. |                    |                                                    |
|---------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|         |                | एतत्स्था           | त. पाठयम्.                                         |
| ३७      |                | त्, चातु           | ख्येया चातुस्त्वर्यार्था व्याख्येया                |
| رو پ    | <b>(</b> )     | भेदेग              | भेद्रे तु                                          |
| , ,,,   | १२             | निवृ               | ि ॥<br>निर्वृ                                      |
| -, "    | १८             | क्षये              | ा 'ट<br>शया: •                                     |
| 30      | 9              | **                 |                                                    |
| 79      | ७              | भिन्न              | 되는 사이 이번 이번 사람들이 되지 않고 뭐라고 되어 못했다.                 |
|         |                |                    | रोधि असन्निपातिनामपि मन्त्रालि-<br>ङ्गविरोधि       |
| 93      | १२             | स्वता              | भागराव<br>स्वत्या                                  |
| "       | १६             | विहि               |                                                    |
| ३९      | 4              | साद                | व्यवहि<br>वप                                       |
| "       | ७,१३           | स्वता              | स्वत्या                                            |
| "       | १७             | प्राश्विनग्रहण     | 그 이 🚗 이 보다 하다. 그 나는데 하는 그리고 그는 그런 그 하는 그를 하고 있습니다. |
| 80      | २              | भावि               | गार्थं प्राश्चानेके मन्त्राः तत्र<br>पूर्वं भवि    |
| "       | ,,             | मन्तो न            | ूर्न भाव<br>सन्तः                                  |
| 88      | 9              | प्वपि              | पन्तः<br>प्वपीयं                                   |
| ,,,     | १३             | यावत               |                                                    |
| ४२      | ę              | र्यदनयची           | यावत्<br><u>६</u>                                  |
| "       | १५             | चया                | र्षदयर्चा ·                                        |
| ४३      | 9              | दिना               | <b>ब</b> यस्या<br>० :                              |
| "       | १९             | सम <del>ी</del> नं | दीनां<br>                                          |
| "       | २०             | रुद्रोपकारकं       | मर्शनं                                             |
| "       | २३             | ्रेश गणारक<br>देव  | . एताने                                            |
| 88      | ٩              | रौद्रार्थ          | र्देवता                                            |
| ४५      | 8              | ्राज्य<br>चेतु     | रोद्राद्यर्थ                                       |
| 80      | १२             | ा थ<br>विशे ः      | नतं 🕌                                              |
|         |                | . W                | अविशे 🔹                                            |
|         |                | 44.                |                                                    |

\*::,

| पृष्टे.       | <b>j.</b>  | एतत्स्थाने.                     | पाठचम् 👉 📜                                                        |
|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 80            | १८         | त्योर्भेषमध्ये<br>तयोर्भेषमध्ये | ——<br>तयोरुपदेशः एतयोर्केषे श्रौ<br>तप्रायश्चितार्थं कर्ममध्ये तु |
| "             | २१         | विवृ                            | निवृ                                                              |
| 8<            | ٩          | त्रिवृत्तिगुणा' इति             | ों त्रिगुणा 'त्रिवृत् ' ं                                         |
| ४९            | 4          | निर्देशः                        | निर्देशः कर्मवचनः                                                 |
| ,,,           | १०         | पूर्णखः                         | मानः पूर्वतो दृश्यते                                              |
| 90            | ٩          | पूर्वाही चेत्                   | पूर्वीक्रो                                                        |
| 95            | २०,२१      | सान्धि ध्ये                     | सन्धो यथा प्रयोगसमाप्तिः                                          |
| 98            | <b>ę</b>   | षो                              | तस्यां षो                                                         |
| 93            | २०         | यथा                             | याधाश्रुत्वा                                                      |
| <del>५६</del> | १८         | विधी                            | विधौ विधानात्                                                     |
| 90            | 3          | त्वाद                           | वाचा .                                                            |
| "             | ९          | यज्ञः इति '                     | यज्ञः ' इति                                                       |
| ,,,           | १८         | यज्ञमेवा                        | यज्ञेनेवा                                                         |
| <b>E</b> ?    | 9          | अपूर्व                          | पूर्व                                                             |
| ,,            | ર્દ્દ      | होयं                            | होमविशेषाणां नामधेयं                                              |
| ६४            | 8          | संकुच्य                         | संकोचो                                                            |
| 99            | 88         | यो अद                           | योऽद                                                              |
| ६९            | 8          | श्रावयतीति ।                    | श्रावयेति । प्रत्याश्रुतं अस्तु                                   |
|               |            |                                 | श्रीषडिति ।                                                       |
|               | १७         | दिषु ग्रह                       | दिग्रह                                                            |
| "             | १८         | यामादि                          | यामे                                                              |
| ७१            | <b>u</b> . | कर्णा                           | कणा                                                               |
| <b>(</b> 0    | <b>₹</b> ७ | शब्देगा                         | शब्देना                                                           |

.

| <u>9</u> 8.  | <u>Ϋ.</u> | ६<br>एतत्स्थाने. | . पाठचम् .  |
|--------------|-----------|------------------|-------------|
| ۲۰           | १९        | थपा              | <br>यथा     |
| <b>\( \)</b> | 90        | दिष्टा मन्त्रा   | दिष्टमात्रा |
| ((           | १४        | अंग्रेष्ट्रा     | अग्रस्त्वा  |
| १०१          | १३        | तत्तुत           | तद्वत       |
| ०३           | १९        | <i>स्ट</i> ढे:   | रहते        |

w.W.

## विषयसूचिका.

| खं. | सू.          |                                                   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|
| 8   | १            | यज्ञव्याख्यानप्रतिज्ञा 🦴 💨                        |
| "   | ?            | यज्ञाधिकारिणः                                     |
| ,,  | <b>3</b> — E | यज्ञविधायकाः                                      |
| ,,  | ७–१७         | स्वरिवधिः                                         |
| "   | १८-२२        | होत्रादीनां कर्तव्यनियमः                          |
| 33  | २३           | आर्त्विज्यनियमः                                   |
| 19  | २४           | आधानं सकत्                                        |
| "   | 24-56        | अनिर्दिष्टद्रव्यकर्तृपात्राधारेषु कर्मसु द्रव्य-  |
|     |              | विशेषादिनियमः                                     |
| 95  | 30-39        | पात्राणां धारणं तन्त्रातृत्त्वा संस्कारावृत्तिश्च |
| ,,  | 39-39        | वेदब्राह्मणार्थवादमन्त्राणां स्वरूपनि रूपणम्      |
| ,,  | ८०           | मन्त्राणां कर्मण्यनध्यायानिषेधः                   |
| ,,  | ४१–४७        | कर्ममु मन्त्रेकत्वबहुत्वे मन्त्राणामावृत्ति-      |

रनावृत्तिश्च

२ १ - २ मन्त्रान्ते कमीपक्रमः

., ३- ४ मन्त्रपूर्वोत्तरावधिपरिज्ञाम

" ५-८ मन्त्रादीनां समुचयविकल्पौ

" ९ अपामुपस्पर्शनिमित्तम्

,, १०-१४ विहारे सञ्चारविधिः

" १५-१६ कर्मोपक्रमापवर्गयोदिङ्गिययः

", १७→१८ शुस्वानामावेष्टनादिक्रमः

,, १९-२५ दर्श्वपूर्णमासयोः कालः

2 खं. सू. २६-२९ अङ्गानां साधारण्यासाधारण्ये ३०-३५ दर्शपूर्णमासयोः अङ्गप्रधानविवेकः ३६-३८ पितृयज्ञस्यानङ्गता ,, ३९.३, २ प्रधानविधौ अङ्गानामपि विधिः ३-१३ दर्विहोमानां स्वरूपादि अर्दावहोमानां ग्रहेएकोपधानयोश्च विशेषाः 86-60 १८-५३ पुरोडाशधर्माः चरुधर्माः 28-50 सामिधेनीनां संख्या 35-56 उपांशुत्वं प्रधानगामि विक्रतिविशेषाणां प्रकृतिविशेषाः हाँवरेंवतादिषु बलाबलविचारः 24-80 ४८-५० उहानूहविवेकः ,, ५१.४, २ प्रतिनिधिः ६ ऐकाहिकादिक्रतूनां प्रकृतिविशेषाः ७- ८ उत्तरवेद्यमचोर्व्यवस्था 9-90 फलसंकल्पकालः 33 कर्ममन्त्रयोः सङ्घान्यूनाधिकभावे व्यवस्था 99-93 कृप्तक्रमानामन्ते अक्रुप्तक्रममङ्ग् 99 कुंभ्यादीनां तन्त्रता १५-१६ वनस्पतियागे देवतानिगमाः भन्वारम्भणीयायाः विकृतावननुष्ठानविचारः १८-२० अग्रिप्रणयनाहु सिः 28

हरिः ओम्.

## आपस्तम्बमहर्षिप्रणीतं

परिभाषा सूत्र म्

प्रथमः खण्डः.

यज्ञं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ स त्रयाणां वर्णानां ब्राह्मण-राजन्ययोर्वेद्रयस्य च ॥ २ ॥ स त्रिभिवेदेविधीयत ऋग्वे-दयजुर्वेदसामवेदै: ॥ ३ ॥ ऋग्वेदयजुर्वेदाभ्यां दर्शाप्णीमासौ-॥ ४ ॥ यजुर्वेदेनामिहोत्रम् ॥ ५ ॥ सर्वेरमिष्टोमः ॥ ६ ॥ उचैर् ऋग्वेदसामवेदाभ्यां क्रियते ॥ ७ ॥ उपांशु यजुर्वेदेन-॥ ८॥ अन्यत्राश्रुतप्रत्याश्रुतप्रवरसंवादसंप्रेषेश्व ॥ ९ ॥ अन्तरा सामिधेनीव्वनूच्यम् ॥ १० ॥ मन्द्रेण प्रागाज्यभागा-भ्याम् ॥ ११ ॥ प्रातस्सवने च ॥ १२ ॥ मध्यमेन प्राक्-स्विष्ठकतः ॥ १३ ॥ माध्यान्दिने च ॥ १४ ॥ कुष्टेन दोषे-॥ १५॥ तूनीयसवने च ॥ १६॥ वाक्संद्रवश्च तद्वत् -॥ १७॥ ऋग्वेदेन होता करोति ॥ १८॥ यजुर्वेदेनाध्व-र्युः ॥ १९॥ सामवेदेनोद्वाता ॥ २०॥ सर्वे ब्रीह्या ॥ २१॥ वचनाद्विप्रतिषेधाद्वाय-न्यः कुर्यात् ॥ २२ ॥ व्राह्मणानामार्ति-ज्यम् ॥ २३ ॥ सर्वक्रतूनामग्रयस्स क्टदाहिताः ॥ २४ ॥ जुहोतीति चोद्यमाने सार्पिराज्यं प्रतीयात् ॥ २५ ॥ अध्वर्युं क-र्नारम् ॥ २६ ॥ जुहूं पात्रम् ॥ २७ ॥ व्यापृतायां स्त्रुवेण-

॥ २८॥ आहवनीय प्रदानम्॥ २९॥ आधानप्रभृति यावज्जीवं पात्राणि धार्यन्ते ॥ ३०॥ तेषां प्रतितन्त्रं संस्कारः ॥ ३१॥ मन्त्रव्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम् ॥ ३२॥ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥ ३३॥ कर्मचोदना ब्राह्मणानि ॥ ३४॥
ब्राह्मणशेषोर्र्य्यवादः ॥ ३५॥ निन्दा प्रशंसा परकृतिः पुराकत्पश्च ॥ ३६॥ अतोर्र्य्य मन्त्राः ॥ ३०॥ अनामातास्त्वमन्त्राः यथा प्रवरोहनामधेयग्रहणानीति ॥ ३८॥
रथशब्दो दुन्दुभिशब्दश्च ॥ ३९॥ स्वाध्यायेर्यन्ययायो मन्त्राणां न कर्मण्यर्थान्तरस्वात् ॥ ४०॥ एकमन्त्राणि कर्माणि॥ ४१॥ अपि संख्यायुक्तचेष्टापृथवस्वनिर्वतीिन ॥४२॥
कण्ड्यनस्वप्रनदीतरणात्रवर्षणामध्यप्रतिमन्त्रणेषु च तद्दकालाव्यवेतेषु ॥ ४३॥ प्रयाणे त्वार्थनिवृत्तेः ॥ ४४॥ असन्त्रिपातिकर्मसु च तद्दत् ॥ ४५॥ हाविष्कृदिधिगुपुरोनुवाक्यामनोतस्यावृत्तिभिन्नकालेषु ॥ ४६॥ वचनादेकं कर्म बहुमन्त्रम् ॥ ४७॥

### द्वितीयः खण्डः.

मन्त्रान्तैः कर्मादीन्त्सिन्निपातयेत् ॥ १ ॥ आघारे धारा-यां चादिसंयोगः ॥ २ ॥ आदिप्रदिष्टा मन्त्राः ॥ ३ ॥ उ-त्तरस्यादिना पूर्वस्यावसानं विन्ह्यात् ॥ ४ ॥ होत्रा याजमाने-षु समुचयः ॥ ५ ॥ विकल्पो याज्यानुवाक्यासु ॥ ६ ॥ सं-ख्यासु च तद्दत् ॥ ७ ॥ अयपरिक्रयसंस्कारेषु द्वत्यसमु-

चयः ॥८॥ रोद्रराक्षसनेर्ऋतपेतृकच्छेदनभेदननिरसनात्माभिमर्श-नानि च क्रत्वाप उपस्पृशेत् ॥ ९ ॥ उत्तरतउपचारो विहार:-॥ १० ॥ नाम्नेरपपर्यावर्तेत ॥ ११ ॥ न विहारात् ॥ १२ ॥ अन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्याः कर्तारः ॥ १३ ॥ न मन्त्रव-ता यज्ञाङ्गेनात्मानमाभिषरिहरेत् ॥ १४ ॥ प्रागपवर्गाण्युदग-पवर्गाणि वा यज्ञोपवीती प्रदक्षिणं दैवानि कर्माणि करोति ॥१५॥ प्राचीनावीती प्रसन्यं दक्षिणापवर्गाणि पित्र्याणि ॥ १६ ॥ या-नि शुल्बानि समासं गच्छन्ति प्रसन्यं तान्यावेष्टच प्रदक्षिणं स-मस्येत् ॥ १७॥ अथ यानि न समस्यन्ते प्रदक्षिणं तानि-॥ १८ ॥ अमावास्यायाममावास्यया यजेत ॥ १९ ॥ पौर्ण-मास्यां पौर्णमास्या ॥ २० ॥ यदहः पुरस्ताचन्द्रमाः पूर्ण उ-त्सर्पेत्तां पौर्णमासीं मुपवसेत् ॥ २१ ॥ श्वः पूरितेति वा ॥२२॥ वर्विकां तृतीयां वाजसनेयिनस्समामनन्ति ॥ २३ ॥ यदहर्न-दृश्यते तदहरमावास्याम् ॥ २४ ॥ श्वो न द्रष्टार इति वा-॥ २५॥ एकप्रकरणे चोद्यमानानि प्रधानानि समानविधा-नानि ॥ २६ ॥ प्रकरणेन विधयो बध्यन्ते ॥ २७ ॥ अ-निर्देशात्साधारणानि ॥ २८ ॥ निर्देशाद्वचवतिष्ठन्ते ॥ २९ ॥ आग्नेयोय्पाकपालोय्ग्नीषोगीय एकादशकपाल उपांशुयाजश्च पौर्णमास्यां प्रधानानि ॥ ३०॥ तदङ्गमितरे होमाः ॥३१॥ आमेपो2 ष्टाकपाल ऐन्द्राम एकादशकपाली द्वादशकपाली वा-2-मावास्यायामसोमयाजिनः ॥ ३२ ॥ सान्नाय्यं द्वितीयं सो-मयाजिनः ॥ ३३ ॥ नासोमयाजिनो ब्राह्मणस्यामीषोमीयः पुरोडाशो विद्यते ॥ ३४ ॥ नैन्द्राग्रस्सन्त्रयतो वर्णाविद्रोषेण-ं ॥ ६५ ॥ प्रितृयज्ञः स्वकालविधानादनङ्गं स्यात् ॥ ३६ ॥

तुन्यवच प्रसंख्यानात् ॥ ३७॥ प्रतिषिद्धे च दर्शनात् -॥ ३८॥ सहाङ्गं प्रधानम् ॥ ३९॥

### तृतीयः खप्डः.

देशें काले कर्तरीति निर्दिश्यते ॥ १ ॥ स्वशब्दं यत् ॥ २ ॥ थपूर्वो दर्वीहोगः ॥ ३॥ जुहोतिचोदनः स्वाहाकारप्रदानः-🏿 😢 ॥ सक्रदृहीत्वा ॥ ५ ॥ आहुतिगणे प्रत्याहुति गृही-त्वा || ६ ॥ न वा समवतेत् ॥ ७॥ समिदभावश्च ॥ ८ ॥ अग्निहोत्रवर्तम् ॥ ९ ॥ अपरेणाग्निं दक्षिणं जान्वाच्यानाच्य वासीनो दर्वीहोमान् जुहोति ॥ १०॥ वचनादन्यथा ॥११॥ अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रम्योदगावृत्तस्सर्वा आहुतीर्जुहोति ॥ १२ ॥ वचनादन्यथा ॥ १३ ॥ आश्रुतप्रत्याश्रुते याज्या-नुवाक्ये अवदानेषु चोषस्तरणाभिघारणे चतुर्गृहीतं वषट्कार-श्चादवीं हो मानाम् ॥ १४ ॥ वषर्क्तते वषर्कारेण वाहुतिषु सिन्निपातपेत् ॥ १५ ॥ उपयामेन ब्रहेषु ॥ १६ ॥ देवेतेनेष्टकासु ॥ १७ ॥ पुराडाद्यागणे यथाभागं व्यावर्तध्वमि-त्येकेकमपछिन्दात् ॥ १८॥ उत्तमौ यथाभागं व्यावर्तेथामि-ति तयोरेव देवतोपदेशनं करोति ॥ १९ ॥ चक्षपुरोडाशगणे चरुपुरोडाशीयान् प्रागधिवपनाद्विभज्ञति ॥ २० ॥ यथादेव-तमुपलक्षयति ॥ २१ ॥ इदंबोब्दस्तन्त्रं स्यात्॥ २२ ॥ व्यति-षक्तेष्विप ॥ २३॥ क्यालानामुपधानकाले प्रथमेन क-पालमन्त्रेण चरुमुपदधाति ध्रुवोसीति मन्त्रं सत्नमयति ॥ २८॥ अप्रिष्टानामुत्पवनकाले तण्डुलानुत्युनाति ॥ २५ ॥ ः अधिश्रयण्-

काले यथिश्रयणमन्त्रेण तण्डुलानावपति ॥ २६ ॥ अनुद्धृत्य चहमासादयति ॥ २७॥ पश्चदश सामिधन्यो दर्शपूर्णमास-योः ॥ २८ ॥ सप्तदशोष्टिपशुबन्धानां यत्र श्रूयन्ते ॥ २९ ॥ उपांशुकाम्या इष्टयः क्रियन्त इति तत्र यावत्प्रधानमुपांशु ॥३०॥ दर्शपूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिः ॥ ३१ ॥ अग्नीवामीयस्य च पशोः ॥ ३२ ॥ स सवनीयस्य ॥ ३३ ॥ सवनीय ऐका-दशिनानाम् ॥ ३४ ॥ ऐकादशिनाः पशुगणानाम् ॥ ३५ ॥ वैश्वदेवं वरुणप्रघाससाकमेधशुनासीरीयाणाम् ॥ ३६ ॥ वैश्व-देविक एककपाल एककपालानाम् ॥ ३७ ॥ वैश्वदेव्यामिसा-**८८ मिक्षाणाम् ॥ ३८ ॥ तत्र सामान्याद्विकारो गम्येत ॥३९॥** एकदेवता आग्नेयविकाराः ॥ ४० ॥ द्विदेवता अग्नीषोमीयवि-काराः ॥ ४१ ॥ बहुदेवताश्च ॥ ४२ ॥ ऐन्द्राग्नविकारा वा ॥ ४३ ॥ अन्यत्र प्रकृतिदेवताभ्यो यथैन्द्रः पुरोडाशस्सौम्यश्च-र्हारिति ॥ ४४ ॥ हिवर्देवतासामान्ये हिवर्वलीयः ॥ ४५ ॥ द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं बल्लीयः ॥ ४६ ॥ अर्थद्रव्यविरोधेय र्थो बलीयान् ॥ ४७ ॥ न प्रकृतावूहो विखते ॥ ४८ ॥ वि-कृतौ यथार्थमूहोय्र्थवादवर्जम् ॥ ४९ ॥ परवाक्यश्रवणादर्थु-वादः ॥ ५० ॥ शिष्टाभावे सामान्यात्प्रतिनिधिः ॥ ५१ ॥ नद्धर्मा च स्यान् ॥ ५२ ॥ मात्रापचारे तच्छेषेण सम्प्रप्नु-यात्॥ ५३॥

## चतुर्थः खण्डः.

स्वामिनोधेर्देवतायादशब्दात्कर्मणः प्रतिवेधाच प्रतिनिधिनि-ृ वृत्तः ॥ १ ॥ ः त्रिभिः, कारणैः प्रकृतिर्निवर्तते प्रत्याम्नानात्प्र-

तिषेधादर्थलोपाच ॥ २॥ अग्निष्टोम एकाहानां प्रकृतिः ॥ ३॥ द्वादशाहो∠हर्गणानाम् ॥ ४ ॥ गवामयनं सांवत्सारिकाणाम् -॥ ५॥ निकायिनां तु प्रथमः॥ ६॥ अग्निष्टोम उत्तरवे-दि: ॥ ७ ॥ उत्तरेषु ऋतुष्वग्निरन्यत्र साद्यस्क्रेभ्यो वाजपेया-त्वोडिशनः सारस्वताच सत्रात्॥८॥ क्रत्वादौ क्रतुकामं कामयेत ॥ ९ ॥ यज्ञाङ्गादौ यज्ञाङ्गकामम् ॥ १० ॥ अ-ल्पीयांसो मन्त्राः भूयांसि कर्माणि तत्र समदाः प्रविभज्य पूर्वैः पूर्वाणि कारयेदुत्तरैकत्तरणि ॥ ११ ॥ अन्पीयांसि कर्माणि भूयांसो मन्त्रास्तत्र प्रतिमन्त्रं कुर्यादविशिष्टा विकल्पार्था य-था यूपद्रव्याणीति ॥ १२ ॥ अन्तालोपो विवृद्धिर्वा ॥ १३ ॥ प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वादपूर्वमन्ते स्यात् ॥ १४ ॥ कुम्भीशूलवपाश्रप-णि प्रमुत्वात्तन्त्रं स्यात्॥ १५॥ जातिभेदे तु भिद्येत पक्तिवैषम्यात् ॥ १६ ॥ स्विष्टक्वाद्विकारे वनस्पतौ याज्यायां देवतानिगमास्स्युः प्रकृत्युषबन्धात् ॥ १७॥ अन्वारम्भणीया विक्रतौ न स्यात्मकृतिकालमध्यत्वात्कृता हि तदर्थेन ॥ १८॥ स्याद्वा कालस्यारोषभूतत्वात् ॥ १९ ॥ आरम्भविभागाच ॥२०॥ अर्थायार्थायार्थि प्रणयत्यपतृत्ते कर्मणि लौकिकस्सम्पद्यते यथास-मारुढे ॥ २१ ॥

यालमे अपेष्टानामुः



### COMMENTARIES

ON

## APASTAMBA-PARIBHASHASUTRA

BY

KAPARDISVA'MIN

AND

HARADATTA'CHA'RYA.

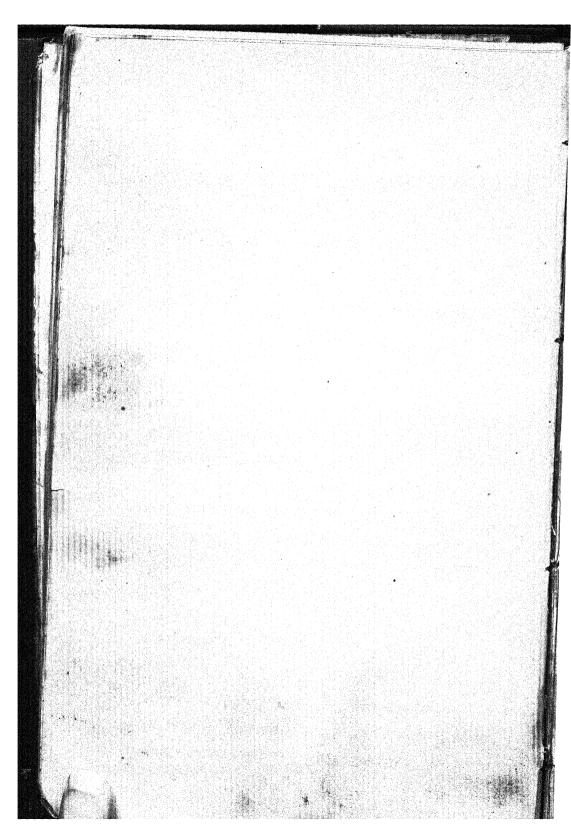

श्रीह्यग्रीवाय नमः.

# आपस्तम्बपरिभाषासूत्रस्य कपर्दिस्वामिभाष्यम्, हरदत्ताचार्यवृत्तिश्च.

१.क—व्याख्यानं नाम शब्दप्रतिपादितस्यार्थस्य न्यायलब्धार्थस्वरूपकथनमस्मादयमर्थो लभ्यत इति । यज्ञशब्देन साङ्गोपाङ्गोभिधीयते । स तु यज्ञो देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकः
याग इति क्रियाविशेषः । स हि निश्लेयसाय चोदितः । अन्ये
जपादयो निश्लेयसाय विहिताः । तेषि यज्ञव्याख्यानेनैव व्याख्याताः । स तु यज्ञोऽनेकशाखापितोऽनेकशास्त्रापेक्षोऽनेकः
पक्षः प्रकृतिविकृत्यात्मकः अव्याख्यातोनुष्ठातुमशक्यत्वादश्लेयस्करत्वाच विस्तरेण स्पष्टो व्याख्यायते ।
तिददं व्याख्यानं सर्वकर्म(वि)शेषत्वादादावेव प्राप्तं सदंते कृतं
कथन्नु नामाधिकारनिरूपणादि यथासंभवमाचारगृह्मकर्मस्विष
[प्राप्तं] स्या [दित्येवप्रर्थं] ॥

ह.—अत्रायमारम्भेहेतुः नित्ययज्ञिकया पुरुषस्य श्रेयोभि-व्यनिक्तः । तस्यैवाक्रिया प्रत्यवायं संपादयति । ऋणश्रुतेः, अक्रियायाश्च प्रायश्चित्तविधानात् । येचान्ये आश्रमा उर्ध्व-

रेतसां ते च नित्यश्रुतिविरोधादनधिक्ततान्धपङ्गादिविषयतया व्याख्येयाः । एवमनुष्टेयो<sup>1</sup> यज्ञ: श्रुत्यर्थस्यासर्वज्ञागम्यत्वेन शाखान्तराविध्यूषसंहाराशक्तेश्च व्याख्यानतोनुष्ठानुं शक्यत इति करुणाविष्टहृदयतया धर्मकथनागत²श्रेयोार्थतया³ यज्ञं व्याचि-कीर्षन्नाचार्यः प्रतिजानीते यज्ञं न्याख्यास्याम इति । यज्ञं । वि।आ। ख्यास्यामः। देवतां प्रति स्वद्रव्यस्योत्सर्जनं यज्ञः। यज्ञ इत्येकविंशतिसंस्थो यज्ञो जात्यभिमानेन व्यपदिश्यते। सप्त सीमसंस्थाः सप्त इविधिन्नसंस्थाः सप्त पाकयन्नसंस्था इति । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उकथ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तो-र्याम इति सप्तसोमसंस्थाः । अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं पिण्डपितृयज्ञश्चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणीति सप्त हिवर्यज्ञसंस्थाः । औपासनहोमो वैश्वदेवं पार्वणमष्टका मासि-श्राद्धं सर्पवलिरीशानवलिरिवि सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । वि, भा, इत्येतावुषसर्गौ क्रियाशब्दमर्थान्तरे वर्तमानमभिद्योत-यतः। यथा प्रतिष्ठित इति तामेव क्रियां विशेषयति। अत्र विशब्दो विस्तरार्थः । अधिकृतायां शखायां संक्षेपतोभिधाने शाखान्तरस्थान्विधीनुषसंहत्येत्यर्थः । आङ् बलवदर्थे । श्रुत्यर्थसंशये सिद्धान्तं बलवद्धेतुभिरूपपार्यत्यर्थः । ख्यास्याम इति चक्षिङो व्यक्तवचनार्थस्य ख्याङादेशस्य लट्प्रत्यये उत्तमपुरुषरूपं । व्यक्तं वक्ष्याम इत्यर्थः । एव मेकविंशति-संस्थं शाखान्तरस्थान् विधीन्विस्तरेणोपसंहत्य सिद्धान्तं बलव-ंद्रुपपाद्य व्यक्तं वक्ष्याम इत्यर्थः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ए<del>त्</del>मवस्यानुद्वेयो. <sup>2</sup>कथन्।वगत.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>श्रेयोर्थितयाचं जात्यभिधानेन.

२. क-स तु यागः आदितस्रयाणां वर्णानां ब्राह्मणराजन्य-वश्यानामदुष्टकर्मणामनुष्टानसमर्थानां सपत्नीकानां कामिनां प्रत्येकमुपदिश्यन्ते । वैश्यस्य चेति पृथङ् निर्देशान कचिद्रहु-यजमाने कर्मणि वैश्यस्य ब्राह्मण [राजन्याभ्यां] सह प्रयोगः। ब्राह्मणराजन्ययोरिति द्वन्द्वसमासात् "एतेन हो वा त्रीन्वा याज-येत् " इत्यादौ तयोरन्योन्यसहितयोर्यजमानत्वं लभ्यते । त्रयाणाः वर्णानां यागोपदेशात् "धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरित्त्या " इति "सहोग्रों धर्मम्" इति च लिङ्गात् "क्षोमे वसानौ जाया-पती अग्निमादर्शायाताम् " इति श्रुतेश्च ब्राह्मणस्य ब्राह्मण्या जा-यया सहाधिकारः क्ष[त्रियवैश्याभ्यां जायाभ्या] मिति च लभ्यते। क्षत्रियस्य क्षत्रियया सह वैश्ययापि लभ्यते । वैश्यस्य वैश्ययेव। न नु शूद्रया सह सर्वेषां; "तस्याच्छूद्रो यज्ञेनवक्रुप्तः" इति वच-नात्। वैश्यस्य चेति चकारात् क्वचिदत्रैवांणकस्याप्यदुष्टस्येदं भवति स्थपतेः, "निषादस्थपति याजयेत्" इति वचनात्। क्वचि[दपत्नी]कस्य पशुरवकीणिनः, "यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेया-त्स गर्दभं पशुमालभेत इति "वचनात्। तयोराधानाभावाह्रौकिके– व्वात्रिषु यज्ञप्रयोगः । स्थपते [रूपनय] नाभावाद्यावद्भिर्याजमान मन्त्रेरिष्टिसिद्धिस्तावतोनुपनीत एवाधीते । यावन्तो मन्त्राः आधानादिषु पत्नीभिरुचार्यास्ते सर्वे ताभिरुध्येत्व्याः । तासा-मप्युपनयनाभावात् । स त्रयाणां वर्णानामिति ग्रहणात् वर्ण-त्रयापेतानां यज्ञो न स्यात्। "वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत। ग्रीष्मेन राजन्यं। शरिद वैद्यं। वसन्तो ब्राह्मणस्याधाने। ग्रीष्मो राज-न्यस्य | हेमन्तो वा शरद्वैश्यस्य " इत्येव सर्व[त्र] वर्णत्रयस्योप-नयनाधानाभिधानात्। तस्मात् त्रयाणां वर्णानामधिकारः॥

ह.—स खलू<sup>1</sup> यज्ञ: श्रेयस्साधनत्वाद्यो निरश्रेयसार्थी तस्य प्राप्तः श्रेयोधिलेपि शूद्रस्य मा भूदितीदमारभ्यते । ननु ब्राह्मण-राजन्यवैदयानामित्येतदेव सूत्रमस्तु । स त्रयाणां वर्णाना मित्यनर्थकं । वैश्यस्येत्यसमानेन ग्रहणं चानर्थकं । उच्यते । पूर्वसूत्रे यज्ञमिति द्वितीयान्तेन कर्मतया निर्दिष्टत्वादस्मिन् सूत्रे कर्मतयानुवृत्तिर्मा भूदिति स इति निर्दिष्टः । त्रयाणायिति वचनं ब्राह्मणस्य भार्यात्वेन शास्त्रान्तर<sup>2</sup>विहिताभ्यां क्षत्रिय-वैश्याभ्यां वसन्ताधाने ज्योतिष्टोमादिषु च ब्राह्मणस्य सहाधि-कारार्थं त्रयाणां परस्पर<sup>3</sup>सहितानामधिकार इति । यद्वा ब्राह्मण-भार्यायाद्रशूद्रायाः पनिप्रयुक्तसहाधिकारमाराङ्क्य तस्याः प्रतिषे-धार्थं त्रयाणामेवाधिकारो न शूद्राया इति । " रमणायैव साऽथ न धर्माय " इति वसिष्ठवचनात् ।वर्णग्रहणिमन्द्रवरुणादीनां देवानां तिरश्चां च पश्चादीनां ऋषीणां च वसिष्ठादीनां अधिकारनि-वृत्त्यर्थं । वैश्यस्येत्यसमासनिर्देशः " एतेन द्वौ त्रीन्वा याजयेत् " इत्यनेक यजमानेव्वहीनेषु वैद्येन सहानयोरिधकारनिवृत्त्यर्थं। चकारो निषादस्थपतेरत्रैर्वाणकस्याप्यधिकारसमुचयार्थः ॥

३. क-स तु यज्ञस्तिभिवेदैस्साध्यो यागः विधीयते । नैकेन वेदेन नैकशाख्या वा तस्य साङ्गस्य यागस्य विधिः । यतस्सर्वेषु वेदेषु सर्वासु शाखासु शृयमाणोग्निहोत्रदर्शपूर्णमासज्योति-ष्टोमादिरेक एवाभिन्नः द्वितीयादिदर्शनदेवदत्तवस्रतीयते । श्रामाद्वेषेक सतस्तत्र तत्र वेदशाखायां श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण समाख्यानैरंङ्गान्युपदिइयन्ते । अतस्तिभिरंवेतेस्साङ्गस्य विधिः ।

¹स्चायं यहः.४

विधीयत इति विधिः । विविच्य पुनरभिहितं उच्चेर् ऋग्वेदसाम वेदाभ्यामिति स्वरविधानार्थं । ऋग्वेदेन होना करोतीत्यादिभिः ऋत्विङ्नियमार्थं च ॥

ह.—स यज्ञो व्याख्येयतया प्रतिज्ञानो न विज्ञायते केन प्रन्थेन विधीयत इति तत्प्रतिज्ञानायारभ्यते स त्रिभिरिति । त्रिभिः वेदैः । वदयतीति वदः । ऋग्वेदश्च यजुर्वेदश्च साम्रवेदश्च ऋग्वेदयजुर्वेदसाम्नवेदश्च ऋग्वेदयजुर्वेदसाम्नवेदशः । त्रिभिंवेदेरित्यनर्थकं । उत्थते । स इति वचनं स एव ऋग्वेदविहितः स एव यजुर्वेदविहितः स एव साम्नवेदविहितः स एव यजुर्वेदविहितः स एव साम्नवेदविहितः इति वदत्रयविहितानां ज्योतिष्टोमादीनां प्रतिपत्त्यर्थं। त्रिभिरिति वचनं त्रिभिरेव तस्याङ्गस्य विधिः समाप्यते नैकेनिति ज्ञापनार्थं । अतो वदत्रयविहिताङ्गकलापस्य उपसंहारः । यथा वसन्ते ज्योतिष्टोमेनित सामवदाग्नातस्य वसन्तकालस्य । वेदैरिति वचनं सर्वशास्त्रप्रत्ययं सर्वज्ञाद्मण्यं प्रत्ययमेकं कर्मेति प्रतिपत्त्यर्थं। अतः शास्त्रान्तरस्थाङ्गस्योपसंहारः । वैक्रित्यिकश्चायपुषसंहारः । शास्त्रान्तरस्थाङ्गस्योपसंहारः । वेक्रित्यकश्चायपुषसंहारः । शास्त्रान्तरस्थाङ्गस्योपसंहारः । वेक्रित्यकश्चायपुषसंहारः । शास्त्रान्तरस्थाङ्गस्योपसंहारः । श्वेक्रत्यविविद्यायायमधीयीत स्वाध्यायो-ध्येतव्य इति चैकत्वविवक्षायां एक्रेकस्यायेव शास्त्रागं हृष्णर्थं भवति ।

४. क—ऋ वेदयजुर्वेदाभ्यां दर्शपूर्णमासौ साङ्गी विधीयेते। " यदाग्रेयोष्टाकपालोमावास्यायाम् " इत्यादिभिवविधेर्यजुर्वेद

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>व्याख्नेयतया प्रतिज्ञायते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>तस्य यागस्य विधिः.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>श्खाभेदेमातस्यार्थवलात्

<sup>ः</sup> शाखाभेदस्यार्थत्वात्,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>तस्प्रत्यभिज्ञानावारभ्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ब्राह्मणवर्प्रत्यय, ब्राह्मणवर्त्रप्रत्यय.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>शाखायामध्ययनमदृष्टार्थं भवति.

विहितत्वादुषांगुत्वे प्राप्ते तयोर्यान्यङ्गानि ऋग्वेदविहितानि तत्रो-चैस्त्वं होता च कर्ता स्यात्, यानि यजुर्वेदविहितानि तत्राध्वर्युः कर्तेति॥

ह.—सर्वयज्ञानां त्रिभिरेत विधानं प्रसक्तं तन्मायूदित्युपरितनसूत्राणामारम्भः । ऋग्वेदश्च यजुर्वेदश्च ऋग्वेद यजुर्वेदशे ।
दर्श इति सूर्याचन्द्रमसोः परः सिन्नकर्षोभिधीयते । पश्यन्ति हि
सूर्याचन्द्रमसौ सहभूताविस्मिन् काले कालज्ञाः । एतत्कालसंयोगादहोरात्रौ । तत्कालवर्तित्वादाग्रेयादिप्रधानसमुदायः । मास इति
चन्द्रमसभाख्या । एवं ह्याहुर्नेकक्ताः मासो मासात्कालश्चन्द्रमाश्चेति । पूर्णो मासो यस्मिन् काले स पूर्णमासः तद्योगादहोरात्रौ
तत्कालवर्तित्वादाग्रेयादिप्रधानसमुदायः । दर्शश्च पूर्णमासश्च
दर्शपूर्णमासौ । तातृग्वेदयजुर्वेदाभ्यां विधीयते, न सामवेदेनत्यर्थः । यश्च यजुर्वेदे होत्राम्नायः स ऋग्वेदशेष एव । यञ्च
सूत्रकारेण होत्रमाम्नातं तद्देदान्तरात् कृत्स्नविधिमुपादायास्नातं मन्तव्यम्॥

५. क—साङ्गं यजुर्वेदविहितमिति अध्वर्युकर्तृत्वमुणांशुत्वं च।

ह.—अग्निहोत्रमिति कर्मनामधेयं। तस्य ब्राह्मणनिर्वचनं

"सोग्निरिविभेत्" इत्यारभ्य "स एतद्भागधेयमभ्यजायत। यदग्निहोत्रं। तस्मादिग्निहोत्रमुच्यते " इति। अग्नेरत्र सायमाहुतिरिति
प्रवृत्तिकारणं। अग्निहोत्रं यजुर्वेदेन विधीयते। न ऋग्वेदसामवेदाभ्यामित्यर्थः। यश्चामिहोत्रविधिराम्नातः ऋग्वेदे स यजुर्वेददोष एव।

यद्माश्वलायनेनाग्निहोत्रमाम्नातं त्यजुर्वेदादेव विधिमुणाद्वाया

म्नातमिति मन्तन्त्यम्॥

६. क-कस्ताई त्रिभिवेदेविधीयत इत्यत्राह । सर्वैरमिष्टोम:॥ अग्निष्टोमशब्देन अग्निष्ठोमसंस्थप्रकृतिभूतो ज्योतिष्ठोम उच्यते । स तु साङ्गः प्रस्तुतेः सर्वेवेदेर्विधीयते । स्तोत्नाणि सामवेदेन । शस्त्राणि ऋग्वेरेन । ग्रहग्रहणादि यजुर्वेरेन । तत्र स्तोत्राण्युदात्रा कर्तन्यानि । रास्नाणि होत्रा । ग्रहग्रहणादीन्यध्वर्पुणा ।

ह.-प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणसंकीर्तने स्तोमशब्दः। यज्ञायज्ञीयं सामाग्नेयं । तत्साध्यं स्तोत्रमग्निष्टोमः। इह त-त्स्तोत्रसंस्थत्वात् क्रतोरिमधोमाभिधानं । ऋग्वेदादिभिस्त्रिभिरेव तस्य साङ्गो विधिः पूर्यत इत्यर्थः । ननु ' स त्रिभिः ' इति वचनस्य पारिशेष्यादिश्रिष्टोमविषयत्वेनावसितत्वानार्थं निर्मुक्तापवादस्य आरम्भेणेति चेत् । उच्यते । अथर्वणवेद¹प्राप्तचर्थोयमारम्भः, सर्वे रथर्वणवेदसहितैरिविष्टोमो विधीयत इति । [तत्नहि] क्रत्स्नं ब्रह्मत्व माम्नातं । एवं<sup>2</sup>स त्रिभिरिति विरुद्धमापद्येत । अत्र ब्रूमः । त्रिष्विप वेदेषु यहू सत्वयामानं तेनैव सकलं पूर्यत इति नैकेनाप्यथर्वा पक्षिति प्रतिपादियतुं स त्रिभिरित्यारब्धं । तथाच श्रुतिः । "यद्दचैव होत्रं क्रियते यजुषाध्वर्यवं साम्नोद्रीथं व्यारब्धा त्रयी विद्या भवति अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात् "इति । तस्मात्सू ब्रद्धयेनेवं व्यवस्थितं त्रिभिवेदेर्ब्रह्मत्वं क्रियते अथर्वणवेदेन वेति । अथवा दर्वीहोसानामपि त्रिभिरेव विधाने प्राप्ते तिस्वृत्त्यर्थीमदमारभ्यते, यत यत्र वेदे दर्वीहोमविधानं तत्र साकल्येनैवेति।

७. क-दूरस्थस्य अवणकरणशब्दप्रयोगः उद्धैः प्रयोगः।

<sup>&</sup>lt;sup>ी</sup>ट्यावृत्त्यर्थस्तोयमारम्भः. <sup>2</sup>एवं तर्हि.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नैकेषामध्यथर्वाः

ऋग्वेदसामवदिविहितानां मन्त्राणां साम्नां चोच्चैः प्रयोगः कर्त-व्यः । वदग्रहणादेवैतद्वेदिविहितानां यजुषामप्युच्चैः प्रयोगः कर्तव्यः।

ह.—उच्चैरित्येतद्व्ययं । अनेन शब्दोच्चारणे विशेषो विधीयते येन शब्दो व्यक्तं श्रूयते । क्रियायामुच्चैस्त्वासंभवात् । ये मन्त्रा ऋग्वेदसामवेदाभ्यां विहितास्ते उच्चैसच्चारणीया इति सूत्रार्थोवधार्यते । वेदग्रहणाद्यवेदसामवेदाभ्यां यानि विधीयन्ते यजूंषि तान्युच्चैरेव प्रयोक्तव्यानि ।

८. क-क्रियत इत्यनुषङ्गः । करणवदशब्द(वद)मनःप्रयोग उपांशु । यजुर्वेदविहितानां मन्त्राणामुपांशु प्रयोगः कर्तव्यः । अत्रापि वेदग्रहणादाजुर्वेदविहितानां मन्त्राणां ऋचां साम्नां चोषांशु प्रयोग एव । यजुषामप्यूहप्रवराणां । ऋग्वेदविहितं होत्रं; तत्रोच्चेस्त्वं।यद्य[द]पि यजुर्वेदविहितं होत्रमिष्टिहोत्नादि तदप्युच्चेरेव कर्तव्यम् । जामदग्रचे चतूरात्रे यजुर्वेदेनाग्नेयादयः पुरोडाशा विहिताः । उपसन्तु तेषां होत्रमन्त्रास्सामवेदविहिताः अग्नि-इतिवित्वग्नेहीत्रमित्यादयः । तेषां यजुर्वेदविहितहोमशेषविहित-त्वादुपांश्वेव प्रयोगः ।

ह.—करणवदशब्दम[म्]मनःप्रयोग उपांशु , तान्वादि— व्यापारे प्रत्यक्षेपि यत्र शब्दो न श्रूयते । न च मनोव्यापारमात्रं तदुपांश्वित्युच्यते । यजुर्वेदविहिता मन्त्रा उपांशु प्रयोक्तव्या इत्यर्थः। अत्रापि वेदग्रहणाद्यजुर्वेदविहितानां साम्नामृचामूहादीनां चोपांशु प्रयोगः सिद्धो भवति । यत्र याजुर्वेदिकानामङ्गानां भूयस्त्वं तत्कर्म सकलं यजुर्वेदविहितमेवेति मन्तव्यं । मथाधाने साम-गानसहितः सकलप्रयोगो यजुर्वेदविहित एवेति आधानाङ्गभूतस्य साम्रोपि प्रयोग उपांश्वेव भवति । अनो यद्याश्वलायनेन अग्नि-होत्रमान्तानं तदप्तुपांश्वेव प्रयोक्तःग्यं । तथा च याजुंबंदिकसपि होत्रमृश्वेददोषत्वात्वर्वशुक्षेरेव प्रयोक्तःग्यं । तथा जमदेवश्वतूरात्रे उपसि पुरोजाराहोसार्थं मन्त्राः अक्षेहोत्तिक्वेवसादयः साम-वेदे आसाना याजुर्वेदिकप्रयोगविधिहोषत्वादुषांश्वेव प्रयोक्तव्याः॥

९. क-आश्रुतवाशान्वेति । प्रताश्रुतवस्तुशीविति । प्रवरः अग्निते । होतत्यादि । संवादः वस्त्रन् होसित्यामि ओं प्रोक्षेति । संवेषः होस्तर्यामि ओं प्रोक्षेति । संवेषः होस्तर्यास्य वो नेथ्योग्यत्र यतुर्वेदविदितपुर्याद्य प्रवर्ति । तेथ्योग्यत्र यतुर्वेदविदितपुर्याद्य प्रवर्ति । तेथापुद्धारयस्य प्रार्थत्वादुक्षेत्त्वमेव । निवायत्वयः । चकारात् अवे हिर्दिनविद्यामीत्यदित्केत्त्वं। अग्रेस्संवादानुष्यत्तेः यज्ञयानसंवोधनावन्तेः ।

ह.—आश्रुतगाशावणेति । प्रस्माश्रुतग्रहनुसीविहिति । शिविदेव हत्यादि प्रावितार इत्यन्तं प्रवरः । द्युतं हिविद्वादितरित्यादि प्रश्नप्रतिवचनात्मकः संवादः । परस्मा आख्यानग्रि संवाद एव यथा एतदेनिदिति विरङ्गुत्या निर्दिद्यति एतदिति प्रत्याहतमा-प्रीप्रायाचछेच्युरः । संग्रेषः प्रोक्षणीयासाद्यत्यादिः । 'बहु दुन्धिः' 'अविदहन्तः' 'वतं हाणुतः' इत्येग्नप्रत्योपि संग्रेषा एव । न वान्विसर्गार्थाः । अर्थस्तु वान्विसर्गसंयोगः । संग्रेषेरिति पंचन्यथे तृतीया संग्रेषभ्य इत्यर्थः । आश्रुतं च प्रत्याश्रुतं च प्रवरक्ष संवा-दश्च संग्रेषाश्च आश्रुत्यत्याश्रुत्यवरसंवादसंग्रेषाः । तेभ्योग्यत्र याजुवेदिकमुषांश्रुत्वं । आश्रुतादीनां उद्येश्वत्येद्वप्रदेशः । न ज्ञाप-पुचैस्विविधिविधितिकः । आश्रुतादीनां परप्रत्यवार्यत्वादुषांश्रुत्वे परप्रत्ययार्थावादुवैस्वं न्यायप्राविधेव सूत्रकारेणोपदिश्यते । अत- श्वान्येषां परप्रत्ययनार्थानां मन्त्राणां अनुज्ञादीनां च उच्चैः प्रयोगस्मिद्धो भवति । यथा यजमान हिविनिर्वय्स्यामि ओं निर्विपत्यादि । चद्याब्द एषामेव समुच्चयार्थो निर्दिष्टः । आश्रुन-प्रत्याश्रुतयोः संप्रेषसंवादान्तर्भृतयोभेदेनोपादानं 'यो व समददाम्' इत्यनुवाके आश्रुतप्रत्याश्रुतयोर्थज्ञप्रायणप्रतिष्टोदयनसंस्तवात् प्रे-षा[न]न्तर्भावमादांक्य तिस्राकरणार्थम् ॥

१०. क-अग्नेस्समिन्धनार्था ऋचस्सामिधेन्यः । दूरस्थस्य अवणप्राप्तः स्वरः क्रुष्टस्वर इत्यादि । सन्तिकृष्टस्य अवणप्राप्तस्स मन्द्रः । तथोरन्तरा मध्यमेन स्वरेण सामिधेन्योऽध्वर्युप्रैषमनु अध्वर्युप्रैषान्ते वक्तव्याः । सामिधेन्यङ्गत्वाद्ध्वर्युप्रेषोपि ब्रह्मान्यन्त्रणं प्रसवश्च मध्यमेनैव स्वरेण वक्तव्याः ॥

ह.—आश्रुनादीनामुचैस्वं त्रिविधं मन्द्रो मध्यमः कुष्ट इति।
तत्र सामिधेनीषूचैस्स्वरिवेशेषविधानायारभ्यते । "यत्क्रीञ्चमन्वाहासुरं तद्यन्मन्द्रं मानुषं तद्यदन्तरा तत्सदेवमन्तरानूच्यं सदेवत्वाय " इति क्रीञ्चमन्द्रावृचैस्स्वरस्याद्यन्तौ प्रतिषिध्यान्तरेति
स्वरिवेशेषविधानादन्तराद्यदेन मध्यमस्वरोभिधीयते । समिन्धनार्था ऋच स्सामिधेन्यः । प्रेषस्य पश्चात्कर्मवचनमनुवचनं ।
सामिधेनीष्वृक्षु मध्यमस्वरेण वक्तब्यं । सामिधेन्यर्थीयमाध्यर्पवः
संप्रेषः । होतुर्याचा ब्रह्मन्सामिधेनीरनुवक्ष्यामीति । ब्रह्मणश्चायं
प्रसवः प्रजापतेनुवृहि यज्ञमिति । एषामप्येष एव स्वरस्स्यात्प्रधानानुर्वातत्तादङ्गानाम् ॥

११-१२. क-आज्यभागाभ्यामिति पञ्चमी 👃 दुर्शपूर्णमास-

योरित कर्व्वमित्यग्रहणादन्वाधानप्रभृति प्रागाज्यभागाभ्यां ज्योति-ष्टोमे प्रातस्सवने च यटुचैर्वक्तव्यं तन्मन्द्रस्वरेण वाच्यम्॥

- ११. ह-आश्रुतादीनामुचैस्त्वमुक्तं । तच्च उचैस्त्वं त्रि-विधं, मन्द्रो मध्यमः कुष्ट इति । तत्राश्रुतादीनामेवोचैस्स्वरिवधानार्थं उपरितनसूत्राणामारम्भः । उरिस मन्द्रः शालागतो वा स मन्द्र इति मन्द्रलक्षणम् । आरम्भप्रभृति आज्यभागाभ्यां प्राग्यान्याश्रुतादीनि तानि मन्द्रस्वरेण प्रयोक्तव्यानि सामिधेनीर्वर्जयित्वा ॥
- १२. ह-महारात्रे बुद्धेत्यारभ्य निस्सर्पणान्तः क्रिया-कलापः सोमाभिषवसम्बन्धः प्रातस्सवनिमत्युच्यते । तस्मिन् प्रातस्सवने यान्याश्रुतादीनि तानि मन्द्रस्वरेण प्रयोक्तव्यानी-त्यर्थः । चशब्दः प्रातस्सवनमध्यवार्तनामेष्टिकानां पाशुकानां च आश्रुतादीनां मन्द्रस्वरप्राप्त्यर्थः । आनुमानिकाच्चोदकान् प्रत्यक्ष-स्सामान्यविधिर्वलीयानिति ॥
- १३-१४. क-स्विष्टकृत इति पंचमी । दर्शपूर्णमासयो राज्यभागप्रभृति प्राक्षिस्वष्टकृतः ज्योतिष्टोमे माध्यन्दिने सवने च यदुचैः प्रयोक्तव्यं तन्मध्यमेन स्वरेण प्रयोक्तव्यं। मध्यमः क्रुष्ठ-स्तावदुक्तस्वरूपः।
- १३. ह-कंटे मध्यमिति मध्यमस्वरलक्षणं । आज्य-भागप्रभृति स्विष्टकृतः प्राग्यान्याश्रुतादीनि तानि मध्यमस्वरेण प्रयोक्तव्यानि ॥
- १४. इ-सोमोपहरणादि निस्सर्पणान्तो माध्यन्दिनकाले अनुष्टेयः क्रियाकलापो माध्यन्दिनसवनमित्युच्यते । चकारी

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उरसागतो.

माध्यन्दिनसवनवर्तिनाभैष्टिकानां पाशुकानां च आश्रुतादीनां मध्यमस्तरप्राप्त्यर्थं॥

ं १५-१६. क-दर्शपूर्णमासंचोस्स्वष्टक्रत्प्रभृति दोषे तृतीय-सवने च यहुँचै: प्रयोक्तव्यं तत्कुष्टस्वरेण वाच्यं । प्रातस्सवने माध्यन्दिने तृतीयसवने च दर्शपूर्णमासविकाराणां प्रकृतिस्वर-बाधेन प्रत्यक्षोपदेशात्सवनस्वरेण प्रयोग: कर्तव्यः ॥

१५. ह-कुष्टस्तार इत्यनर्थान्तरं । त्रिरसिं तारइति तारुक्षणं । शेषं स्विष्टकृत्यभृति ब्राह्मणतर्पणेषेषान्तं ॥

१६. ह-आदित्यग्रहणप्रभृति निस्सर्पणान्तः सोमाभिषव-संबन्धः क्रियाकलापस्तृतीयसवनिधत्युच्यते । एतानि क्रुष्टस्तरेण प्रयोक्तव्यानि । चद्याब्दः पूर्ववत् एष्टिकानां पाद्युकानां च आश्रुता-दीनां क्रुष्टस्वरप्राप्त्यर्थः । पत्तीसंयाजादीनां न सवनस्वरो भवति । पद्युवत्पत्तीसंयाजा द्यति वचनात् ॥

१७. क-उच्यत इति वाक् शब्दो मन्त्रात्मकः। सन्द्रावीगतिः। वाक्सन्द्रावो वाचो निर्गमः । सा वागुचारणविलम्वे
विलिखता दृश्यते। उच्चारणे मध्यमे मध्यमा। उच्चारणशैष्ठचैद्भता।
प्रागाज्यभागाभ्यां प्रातस्सवने चयथाविलम्बिता आज्यभागात्प्राक्
स्वष्टक्रतो माध्यन्दिने च यथामध्यमा स्विष्टकृत्यभृति शेषे
नृतीयसवने च यथाद्भता तथा मन्त्राः प्रयोक्तव्याः। चशब्दो
निर्ममौर्थः। यत्र मन्द्रादिविधानं तत्नेव विल्लाखतादिविधिः।
नोपांशुत्वादौ सामिधेन्यनुवचनात्॥

ह.-वाचो गितर्वाक्सन्द्रवः । विलिम्बनो मध्यमो द्वत इति मन्द्रादिवत्सवनादिक्षमेण प्रागाज्यभागाद्यनुक्रमेण विलिम्बतादयो भवन्तीत्यर्थः । चशब्द एतेषु स्थानेषु स्वरान्तरोपदेशात् प्राकृत-स्वरो यथा निवर्तते तथा विलिम्बतादयो न निवर्तन्त इति वावसं-द्रविवृत्त्यर्थः । यथा सामिधेनीप्रभृत्युपांशु यज्ञतीति पौनराधिय-क्याम् ॥

१८. क-यानि ऋग्वेदाविहितान्यङ्गानि तानि होता कुर्या-त् । वचनात्कारणान्तराद्वान्यः कुर्यात् । होता वेदान्तरिवहितं वचनात्करोति ।

ह-अग्निमें होतेति वरणसंस्कारानिमित्तो महार्तवग्वचनो होतृशब्दः । स ऋग्वेदविहितान् पदार्थान् होतेव कुर्यात् ॥

१९. क-यजुर्वेदविहितेष्वङ्गप्वध्वर्युः कर्ता । वचनात्कारणा-न्तराद्वान्यस्य कर्तृत्वम् ॥

ह.-अध्वर्युशब्दोपि वरणनिमित्तो महाँत्वग्वचन एव । स यजुर्वेदविहितान् पदार्थान् अध्वर्युरेव कुर्यात् ॥

२०. क–सामवेदविहितेष्वङ्गेषूद्राता कर्तृत्वेन नियम्यते । वचनात्कारणान्तराद्वान्यः कुर्यात् । अन्यवेदविहितं चोद्राता ॥

ह.-उद्गानृशब्दोपि वरणनिमित्तो महर्त्विग्वचन एव । सामवेदविहितान् पदार्थान् उद्गातेव कुर्यात् ॥

२१: क-प्रस्तुतेरेव सर्वेः ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदैः विहि-मान्यङ्गानि ब्रह्मा करोति। न तद्वसत्वसिद्धयेथवीवदमपेक्षते। यत

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>नियमार्थ:

एतेरव वदे: क्रत्स्नं ब्रह्मत्वं विहितं अत एव "सित्रिभिविधोयत" इत्युक्तं। त्रिभिरिप वेदेर्ब्रह्मत्वस्य विहितत्वात् इडाभक्षणतानूनप्त्रादौ ऋग्वेदविहितानां मन्त्राणां ब्रह्मणो विकल्पस्स्यात् । अध्वतुचा-दीनां यथावेदं व्यवस्थैव ॥

ह.—परिवृद्ध रश्रुततरः सर्वभ्यो बहुश्रुत इति ब्रह्मा "अध केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति ब्रष्या विद्ययेति ब्रूयात् " इति बहुच-श्रुतिः । यत्रापि मन्त्रैर्वरणं न भवति तन्नाप्यवद्यं वरणेन भवितव्यमित्यर्थः । यथा दर्शपूर्णमासयोराधाने च संस्कृतेन वाक्येन । वेदत्रयेपि ब्रह्मत्वं सकलं भवति नैकैकेन । नाष्यथ-वर्णवेदेनेति शेषः । इदमर्थमेवहि स त्रिभिरिति वचनं चतुर्थवेद-प्रतिषेधार्थमित्युक्तं । एवं तर्ष्टं नारब्धव्यमिदं । एककार्याणां तानूनप्त्रसोमभक्षणमन्त्रादीनां वेदत्रयसमाम्नातानां ब्रह्मणो विकल्पार्थ आरम्भः ॥

२२. क-ऋग्वदेयजुर्वेदसामवेदिविहितानां पदार्थानां होत्र-ध्वर्यूहातृणां कर्तृत्वे प्राप्ते इदमुच्यते । वचनाद्विप्रतिषेधाद्वान्यः कुर्यादिति ॥ चार्थे वादाद्यः । वचनं वाक्यं । विप्रतिषेधः असंभवः, अशक्तिश्व । वचनं 'उन्नेता जुहोति ' 'सप्त होत्राः प्राचीर्वष ट्कुर्वन्ति 'इति । विप्रतिषेधः प्रमुखमाना इति प्रणीयमाने न हि प्रणीयमानोन्वारंभणं होमञ्च युगपदध्वर्युददाक्रोति कर्तु । तथा-श्वमेधे पश्चनामुपाकरणादिष्वेकस्याध्वर्योरसंभवः । एवमादिष्वन्ये कुर्वन्ति । अन्ये चार्विजामेवाधिनः पादिनः तृतीयिमी वा । एतेषा मप्यसंभवे अन्यः कुर्यात् । हिरण्यमाहिन ऋत्विजस्सुत्यहाने

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>अतीव वृद्धः.

प्रचरन्तीति सामवेदविहितमृत्विज्ञामुपदिष्ठत्वातेषामेव न सर्वेषां स्यान्॥

\*इ.-वचनं " उन्नेता जुहाति " इति हारियोजने । संप्रेषोपि वचनमेव । यथा अम्रीदमीन् विहरेति आम्रीय एव विहरणस्तरणा-लंकरणानि करोति । यथावा प्रतिप्रस्थानः पशौ संवदस्वेति नृतीयसवने संप्रेषात्, स्तुवेण पृषदाज्यस्थेत्यादि हृदयाभिघारणान्तं सवनीयस्य पद्योः प्रतिप्रस्थातेत्र कुर्यात् । विप्रतिषेधो विरोधः । यथा ये बध्यमानमिति जुहुदध्वर्षुः पशुप्रमोकं कर्तुमसमर्थ इति पशुप्रमोकमन्यः कुर्यात् । अन्योपि स्वयूथ्य एव प्रतिव्रस्थात्रादिः। होतुरसंभवे भैत्रावरुणादिः । अध्वर्योरसंभवे प्रतिप्रस्थात्रादयः । उद्गानुरसंभने प्रस्तोत्रादय इति । तेषामिष पूर्वपूर्वासंथने उत्तरी-त्तरः कुर्यात् । एवमेव हि सोमादौ चतुर्णामनुक्रमेण वरणं संज्ञाकरणं ' च । सर्वत्र ऋत्विगुपदेशः अङ्गग्रधानविषय इति । प्रधानं स्वामिकर्तृकं इत्येके मन्यन्ते । द्वव्यस्योत्सर्गो याजमान इत्यपरे मन्यन्ते । यस्मिन्नाङ्गिनि होत्रादीनां गुणभावः नत्रैव वेदसमाख्यया होत्रादयो नियम्यन्ते । यत्युनरङ्गमृतिज्ञां तत्र तत्र तत्संस्कारार्थं [यत्र पुनः प्रधान ृत्विज्ञाः संस्कारार्थं नत्र तत्र]² सर्व एव ऋत्विजः कुर्युः । यथा हिरण्यमालिन ऋत्विजः लोहिनोप्णीषा ऋत्विज इति ॥

२३. क-विद्वस्या सर्वेषामेव प्राप्तमार्त्वज्यं ब्राह्मणानामेव नियम्यते । 'आधेयानृत्विजो वृणीत' इति वचनात् । 'ब्राह्मणाना मिदं हविः ' ब्राह्मणा अयं व ओदन' इति मन्त्रलिङ्गात् । ब्राह्म-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>अङ्गविषय:. <sup>2</sup>[ ] एवं चिह्नितो मन्यः (क)पुस्तके नास्ति.

णानामेवाध्यापनयाजनविधानात्तेषामेवार्त्विज्यं । नेतरयोः । अत एव वाजपेययाजिनोपि ब्राह्मणस्यैवार्त्विज्यं । न तु क्षजिय-वैद्ययोः ॥

ह.—धर्मशास्त्रवचनेनैव सिद्धे "तस्माद्वाज्ञपेययाज्यात्वि-जीन " इत्यनेन वाज्यविशेषण क्षत्रियस्यापि वाज्ञपेययाजिन आर्त्विज्यमाशङ्क्ष्य तिन्नषेधार्थमिदमार्ग्यं । ब्राह्मणानार्षेयानितिं सोमे वचनं अनृत्विज्ञामपि चमसाध्वर्यूणां ब्राह्मणत्विनयमार्थम्। अथवा धर्मशास्त्रे ब्राह्मणानां द्वत्यार्जनार्थमार्त्विज्यनियमः पुरु-षार्थः । तदितिक्रमे च पुरुषस्य प्रत्यवायो न क्रतोः । अयन्तु क्रत्वर्थ आर्त्तिज्यनियमः । अतिक्रमे च क्रतुवेगुण्यं प्रयोजन-मिति ॥

२४. क-क्रतवः क्रियन्त इत्याहवनीयादिसाध्यान्यक्रिकर्माण्युच्यन्ते । अग्नय आधानसंस्कारसंस्कृताः गार्हपत्यादयः । तेषां
यदाहवनीये जुहोतीत्यादिभि वचनैः क्रत्वङ्गत्वेन विनियुक्तत्वात्क्रतुदेषाः क्रतूनामुपकारकाः । तेषां 'वसन्ते ब्राह्मणोग्निमादधीत '
'नक्तं गार्हपत्यमादधाति' 'अधोदिने सूर्य आहवनीयमादधाति'
इत्येवमादिभिर्वचनैः आधानमुपकारकं । तेन वसन्तादिकालविहितेनाधानेनोत्पन्नाहवनीयादयो श्चियमाणा वसन्तादिकालविहिने
पनयनसंस्कृताधीतमन्त्रा इव सर्वक्रतूनामुपकुर्वन्ति । एकं सर्वकतूनामग्रयः सक्तदाहिताङ्गभूताः ॥

ह.-सर्वत्र¹ ऋतुपदेनाधिसाध्यं² कर्याभिधीयते । यत्युन्-राधानं सोमपूर्व तत्रापि अग्नयः सक्तदाहिता एव । अविदेशकः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[नास्तिकपुस्तके]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>क्कतासेति वेतामिसाध्यं.

वचनात्, ऋद्विसंस्तवाच 'सेवास्यार्द्धः' इति सोमाधानवाक्य-शेषे ॥

२५. क-देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागो होमः । 'यदसर्पत् तत्सिरियवत् ' इति क्रियानियित्तस्सिरिश्शब्दः । नवनीत-विकारद्रव्यज्ञातीयवचनः आज्यशब्दः । तत्रानिर्दिष्टद्रव्य(कर्तृ)के 'नारिष्टान् होमान् जुहोति ' 'आहवनीये जुहोति ' इत्येवमा-दिभिहींमे चोचमाने विधीयमाने सिरिशब्यं प्रतीयाज्ञानी-यात्॥

ह.-जुहोतीति प्रत्यक्षचोदनायामप्रत्यक्षचोदनायां च गव्यमाउवं प्रतीयात् । प्रत्यक्षचोदना 'आहुतीर्जुहोति ' इति । अप्रत्यक्षचोदना 'आघारमायारयित ' इति । क्षिपाउयिमिति पद-द्वयोपादानसामर्थ्यात् घृतज्ञातिवचनोपि क्षिपद्याब्द उत्सर्पण-क्रियाप्रधानः परिगृह्यते । क्षि तदुत्सर्पणम् ! समर्थशीलनिमत्यर्थः । तच्च गव्यमेव । " तस्माद्वि सतो भयेन भुक्षते " इति वाक्य-शेषात् ।

२६. क-प्रतीयादित्यनुषङ्गः । अनिर्दिष्ट(द्रव्य)कर्तृके होमे अध्वर्युं कर्तारं होतारं प्रतीयात् । यजुवेदेनाध्वर्युरित्युक्तिपि यागस्य त्यागात्मकत्वाद्यजमाने प्राप्तिऽव्वर्युर्नियम्यते ॥

ह.-प्रतीयादित्यनुवर्तते । होमेध्वपुरेव कर्तत्यर्थः । यजु-वेदेनाध्वपुरित्येव सिद्धे वचनं होमाहोमयोविप्रतिषेधे होम एवाध्वयोस्त्यादित्येवमर्थं। 'ये बध्यमानम् ' इति होमोध्वयोः। पशु-प्रमोकः प्रतिप्रस्थानुरेव। 'प्रमुश्चमानाः' इति होमोपि प्रतिप्रस्थानुरेव, अध्वयोर्तियमेन पश्वालम्भनियमात् ॥ २७-२८. क-अनिर्दिष्टपात्रके होमे । यदान्यत्र न्यापृता जुहूः कार्यान्तरप्रविष्टा तदा स्तुवो नियम्यते॥

२७. ह.-प्रतीयादित्यनुवर्तते । हूपते इनयेति जुहूः इति होमक्रियानिमित्ते आकृतिविशेषे जुहूशब्दो रूढः । जुहूशब्दः पात्रं हूपमानद्रव्याधारमाहेत्यर्थः ॥

२८. ह.-व्यापृता जुहूराज्यान्तरधारणेन अन्येन वा कारणे-न| ख़ुवस्य होमविशेषे दछत्वात् जुह्वा असंभवे ख़ुवेण होमः युक्त हति न्यायपूर्वोयमुद्देशः । अतो यत्रान्यज्जहूस्थानीयं जुह्वाकृति पात्रं तत्र तेनेव होमो न ख़ुवेण । पशौ वसाहोमहवण्या । सोमे प्रचरण्येति । उक्तं च भारदाजेन 'प्रचरण्या होमः' हति ॥

२९. क-अनिर्दिष्टाधारके होसे देवतासुद्दिश्य द्रव्यप्रदानं प्रक्षेप आहवनीये नियम्यते ॥

ह.-प्रतीयादित्येव । प्रदानं द्रव्यस्य प्रक्षेपः ॥

३०. क-आधानप्रभृति यावन्तं कार्लं जीर्वातं यजमानः तावन्तं कालं जुहुदिनि पात्राणि धार्याणि । यजमानजीवन-कालस्यानियतकालत्वादतीते पौर्णमासीकालेऽनागते दर्शकाले यवन्तरा यजमानो स्त्रियेत पात्राणि च विनष्टानि तत्र 'आहि-तामिममिमिर्दिहन्ति यज्ञपात्रेश्च' इति यजमानस्य दहनात्मक-स्संस्कारः पात्रैर्विना न सगुणस्स्यात् । अतस्तानि दहनार्थं धार्याणि । अथान्यान्युत्याद्य पूर्वेषां त्याग् इति चेत् । यजमानसादने जुहूं सादयति सन्य उपभृतमुरसि ध्रुवामित्यादितः दितीयानिर्देशेनैषामनेककमोपयुक्तौ प्रतिपत्त्यात्मकस्संस्कारः प्रतियते । अत एव वरुणप्रधासपात्राण्यपि यावहृद्दां धार्याणि ॥

ह.—आधानं प्रभृतिरुपक्रमो यस्य तदाधानप्रभृति । जीवनं जीवः । यावति काले जीवो यजमानस्य तस्य कालस्ययावज्जीव-मिति । पात्राणि यज्ञपात्राण्युच्यन्ते । तेषामन्त्यकर्मणि विनियोगः ' उरिस ध्रुवां ' इत्यादि । अरण्योरिष यावज्जीवं धारणं । ' ज्योग्जीवन्त उत्तरामुत्तराँ समाम् ' इति मन्त्रवर्णात् , भारद्वाजवचनाञ्च ॥

३१. क—तेषां यज्ञपात्राणां प्रतितन्त्रं प्रतिकर्म प्रतिप्रयोगं दर्शपूर्णमासादीनां पुनःपुनः प्रयोगे संयार्गादिसंस्कारः कर्नव्यः। पात्राणां धारणं तत्संस्कारोक्तचनन्तरम्॥

ह.—प्रतितन्त्रं संस्कारः प्रक्षाळनमुष्णेन वारिणा | सुक्सुवाणां शुद्धिरूष्णेन वारिणेति मनुवचनात्, भारद्वाज-वचनाच् । प्रक्षाळनं प्रकृतौ विहितमेव । यद्वा, संमार्जनादयः संस्काराः पात्राणामभेदेषि प्रतितन्त्रमावर्तन्त इत्यर्थः ॥

३२. क—केयं वेदप्रामाण्यप्रतिज्ञा मन्त्रत्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणमिति । हेतुश्च नोक्तः । स्थितेन वेदप्रामाण्येन धर्मसूत्र-काराणां व्यापारः । तत्राचार्येण यज्ञव्याख्यानं प्रतिज्ञातं च । यज्ञोभिव्यक्तः फलाय भवति। यानि चान्यानि साधनानि तेश्चा-भिव्यज्यते । कुत एतदृद्यत इति प्राप्ते इदमुच्यते ॥ मन्त्रत्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम् ॥ मन्त्रश्च ब्राह्मणं [चेति] जात्यभिधानवचनं । मन्त्रो मन-नात् । ब्राह्मणमभिधानात् । यन्त्रज्ञाह्मणे तु यज्ञस्य प्रमाणं । प्रमा डिभिधीयते [प्रमीयते] यन प्रमेयार्थस्तस्यमाणं । दष्टमदृष्टं वा फलं यज्ञस्साधयति इमानि चास्य साधनानीति एतस्मिन् प्रतियक्तव्ये

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>पात्राणां भेदेपि.

मन्त्रत्रासणे यज्ञस्य प्रमाणं । इदं च प्रमाणं शास्त्राख्यं प्रत्यक्षम्। कथमप्रत्यक्षस्य यः पुनः पुरुषप्रणीतो ग्रन्थो विस्तरणाय तदनुमान [नं] प [प्रत्य] क्षेस्यति ॥ अत्राहु:-देवतोहेशेन द्रव्यत्यागात्मकेषु होमेषु भूतेषु " सक्तुभिर्जुहोति । उसेना जुहोति । अञ्जलिना जुहोति । पदे जुहोतिण इति येषु यागेषु एतानि विशेषाकारेण-विहितानि तेषु तानि स्युः। येप्वेव तानि न विहितानि तेषु विहितेषु 'चोत्तमाने श्रत्यादिभिस्सूत्रैराज्यादीनि साधनानि विधाय प्रसङ्गात्पात्राणां धारणे तेषां प्रतितन्त्रं संस्कारे उपदिष्टे इयमाशङ्का । द्रव्यकारकदेवताकारकसाध्येषु यागेषु द्रव्यका-रकाणि. सामान्यविशेषसाधनानि यागान्साधयन्ते । केनोप-लभ्यन्ते देवताः, तत्र कस्य यागस्य केन केन रूपेण यागे देवतोपकरोतीति न ज्ञायत इत्यत आह-यन्त्रवाह्मणे यज्ञस्य प्रमाणिमति । साङ्गो यज्ञ: प्रमीयने ज्ञायने येन परिच्छिग्रते तस्य तस्त्रमाणं। मन्त्रब्राह्मणाभ्यां हि साङ्गोपाङ्गो यज्ञ: प्रमीयते। ब्राह्मणवाक्येस्तावत् 'आग्नेयमणाकपालं ' इत्येवमादिभिः 'धात्रे पुरोडाशं द्वादशकपालम् । इत्येवमादिभिश्च द्रव्यदेवनाविशिष्टो ्र द्रव्यदेवतासाध्योऽभिधीयते । देवता तद्धितंन चतुर्थ्या च । मान्त्रवर्णिकदेवताविधिरपि। "येन कर्मणेत्सेन्तत्र होतव्याः " इति अभ्यातानमन्त्रविशिष्टा अभ्यातानमन्त्रसाधका होमा विधीयन्ते। अग्निर्भूतानामित्यनुवाकस्थानां मन्त्राणामभ्यातान इति संज्ञा। तेभ्याताना मन्त्रास्तान् होमान् साध्येयुः। यदि तत्त्रकाशिता अग्रीन्द्रादयस्तेषां होमानां देवतास्युः । अनुर्धानकाले होमाना-. मपेक्षिताङ्गभूतदेवताप्रकाशनात् । न ह्यन्यथाभ्यातानानां म-न्त्राणां होमसाधनत्वं | देवता अधि देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागा- त्मकेषृहेश्यरूपेण तेषामुपकुर्वन्ति । अतो देवता अपि याग-निर्वर्तकत्वेन तत्कारकत्वनाङ्गानि । अतस्साङ्गो यज्ञो मन्त्रब्राह्म-णाभ्यां प्रतीयते ॥

ह.-मन्त्रश्च ब्राह्मणं च मन्त्रब्रह्मणे। यज्ञ इति यज्ञ-साध्यमपूर्वमभिधीयते । यन्त्रब्राह्मणदाहेदन सकलस्य वेदस्य प्रहणं । सकलो वेदः करणेतिकर्तव्यतानुबन्धस्या<sup>।</sup>नुश्रेयात्मक-स्यापूर्वस्येव प्रमाणं, न भूतार्थस्य रुद्ररोदनादेः। तस्य प्रमाणा-नपेक्षत्वात् । मन्त्रप्रतिपातार्थानां ब्राह्मणविहितानायपि उपसं-हारार्थं मन्त्रग्रहणं । यथा ' इयान् प्रादेशसम्मिनः ' इति त्रिवृतः पवित्रस्य प्रादेशमात्रत्वम् । 'दशतँ शक्ररीर्मम ' इति मन्त्रवणीदुभाभ्यां प्रतिग्रहणं । 'उत्सादताङ्गादङ्गादवत्तानां ? इत्यु-त्सादतोवदानं । 'होतृषदना हरिताः' इति संन्त्रवर्णाद्धरितानामेव दर्भाणामुपादानं। 'नरो यत्ते दुदुहुर्दक्षिणेन' इति दक्षिणेनैव इस्तेन पीडनं। 'दशावनिभ्यः' इत्युभाभ्यामभिषवः। तथा 'विमान एष दिवो मध्य आस्ते ? इति द्वाभ्यामञ्मतिधाने पृष्ठिन दश्या निधीयते 'मध्ये दिवो निहित: पृदिनर्द्या 'इति | एवंत्रकारैर्धन्त्रैरर्थवादैश्वानु -ष्ठेयोर्थः प्रतिपादितः । एवंतिधा उपादीयन्ते । किंच यत्र मन्त्रेण प्रयोगरूपासिधानं दृश्यते न च विनियोगो दृश्यते तत्र मन्त्र एव प्रमाणं । अतस्तस्यार्थस्यानुष्टेयतेति ॥

३३.क-ननु मन्त्रानुचार्य विहितकर्यप्रयोगं कुर्वन्ति । [न] ततो-र्थमवगच्छन्ति । अनोनर्थका मन्त्राः । अनर्थकत्वाद्यमान्त्रविषकी देवता सिध्यतीत्यत आह-मत्रव्राह्मणयोवेदनामधेषम् ॥ वेद इति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>कर्तव्यतानुसन्धानेना.

नामधेयं वेदनामधेयं। नामैव नामधेयं। निरुश्यसकराणि कर्मा-ण्यावेदयांन्त वेदाः । मन्त्रब्राह्मण्योर्वेद इति नामधेयं, वेद इति समाख्या। ताभ्यां हि मन्त्रब्राह्मणाभ्यां निरुश्रेयसकराण्यिमहोत्र दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादीनि साङ्गानि कर्माण्यवबुध्यन्ते प्रतीयन्ते। व्युत्पन्नपदार्थानां यथैव ब्राह्मणवाक्यगतपदाभिहितवाक्यार्थेभ्यो नानाविधवाक्यार्थवोधः एवं मन्त्रवाक्येषु तेषां मन्त्राभिहितप-दार्थेभ्यो बहुप्रकारवाक्यार्थज्ञानं । विहितकमीनुष्टानकालेव इय-मध्वर्यादयः संस्कारकर्मप्रतिपत्त्यानुतिष्टेरन् । तत्प्रतिपत्तौ स्ववा-क्यानि ब्राह्मणवाक्यानि मन्त्रा इत्यनेकोपायप्रसन्तौ मन्त्रा निय-म्यन्ते । वेषणीमव विष्टकरणे । यथा वेषणापादिनविष्टकुनपुरो-डाशयागादभ्यदयः एवं मन्त्रप्रकाशितक्वतकर्मभ्यः। अतीर्थवन्तो मन्त्राः । अतोभ्यातानमन्त्रप्रकाशिताग्रीनद्वादयो होमानां देव-ताः। ये तु मन्त्रानुचार्य प्रयोगं कुर्वन्ति नि [तैः]युक्तं तत्कर्मप्रकाश-कप्रकाशितत्वात् पूर्वं मन्त्रानुचार्यानन्तरमनुष्ठानं । अत एव चैवं वक्ष्यति 'मन्त्रान्तैः कर्मादींत्सन्त्रिपातयेतु ' इति । एकेनैव प्रकाशितत्वाचितियमन्त्रापेक्षेति वक्ष्यति 'एकमन्त्राणि क-र्माणि ' इति । मन्त्राणां संस्कारकर्मप्रकाशकत्वादेवोहं वक्ष्यति ' विक्रतौ तु यथार्थमूहः ' इति । तथा हि । दर्शपूर्णमासयोः ' अग्नये जुष्टं निर्वेषामि ' इति, अग्निदेवताप्रकारानसमर्थो मन्त्रः आम्नातश्चोदितः 'सौर्यं चर्तं निर्वेपेद्वस्यवर्चसकामः' इति सौर्ययागप्रविष्टस्तत्राग्निदेवताऽभावान्तद्वाच्याग्नेपदे निवृत्ते तत्र विद्यमानसूर्यदेवतावाच्यनाम्नातमपि सूर्यपदं प्रक्षिप्यते। स एवो इ: । अतो मान्त्रवर्णिकी देवता सिध्यति । यनु मन्त्रा-र्थं नाधिगच्छन्तीत्युक्तं तदुक्तोत्तरं, पुरुषदोषों न मन्त्रदोष

इति । उक्तं च आचार्यैः "नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति " इति ॥

ह.—केश्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातं । केश्चित्कल्प-सूत्राणामपि । उभयनिरासाधोयमारम्भः । सकलस्य वेदराशेः पारायणादिषु उपसङ्ग्हणं प्रयोजनम् ॥

३४. क—तत्र मन्त्रव्राह्मणयोविवेकायाह—कर्मचोदना व्राह्मणानि ॥ साङ्गानि कर्माणि चोदयन्ति विदधित यानि यानि वाक्यानि तानि चोदनाः। तानि ब्राह्मणानि 'स्वर्गकामो यजेत' 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' 'ब्रीहीनवहन्ति ' इत्येवमा-दीनि ॥

ह.-कर्म चोद्यते विधीयते याभिस्ताः कर्मचोदनाः । 'वायव्यं श्वेतमालभेत' इत्यादयः । ताः ब्राह्मणानीत्युच्यन्ते ॥

३५-३६. क-यदि कमोंपदेशानि ब्राह्मणानि, कर्माणि न चोद्यन्ते [यैः] यथा 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा' इति । 'यथातिथये प्रदुताय' 'यजमान मेव सुवर्गे लोकं गमयति' 'अग्निर्वा अकामयत' 'वसवो वा अकामयन्त ' 'आपो वा इदमग्रे सिललमासीत्' इत्यादिभिः तेषामब्राह्मणत्वं प्राप्नोति । अत इदमुच्यते—ब्राह्मणशेषो-र्थवादः ॥ ब्राह्मणस्य विधायकस्य शेषः अङ्गमुपकारकं अर्थवादः । 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा' इत्यर्थवादः । 'यथातिथये ' इति निन्दा । 'यज-मानमेव सुवर्गे लोकं गमयति' इति प्रशंसा । 'अग्निर्वा'इति 'वसवो वा 'इति परकृतिः । बहुपुरुषकर्तृकं पुराकल्प इति केचित् । 'आपो वा इदमग्रे सिललमासीत् ' इत्येषः अनिदिष्ठकर्तृकः पुराकल्प इत्यपरे | चकारो 'नान्तरिक्षे न दिवि 'इत्येवमादीनां समुच्चयार्थः । 'वायव्यं श्वेतमालभेत | ओषसं जुहोति । एककपालमा– हवनीये जुहोति | य एतेन हविषा यजते | यदृराहविहतं संभारो भवति ' इत्येते विध्युद्देशप्रकाराः कर्माण्युभयानि [कर्माण्यन्यानि] वार्थवादादिपदेस्तूयमानानि तैः सह विद्धति न तैर्विना । ततो विध्युद्देशानां स्तुतिपदानां चैकवाक्यभावः । अतो विधायक-धाक्यत्राह्मणवाक्यानामर्थवादादयः शेषाः अङ्गान्यवयवाः ॥

३५. ह—नेदस्यैव कश्चिद्धागः अर्थवादोनाम विधीय-मानस्य स्तुत्या प्रतिषिध्यमानस्य निन्दया च विधायकस्य ब्राह्म-णस्य शेषभूतत्वात् ब्राह्मण एवान्तर्भृत इत्यर्थः॥

३६. ह-'तद्रजतँ हिरण्यमभवत्तस्माद्रजतँ हिरण्यमदक्षिण्यमश्रुजँ हि यो वाँहिषि ददाति पुरास्य संवत्सराहृहे स्दन्ति '
हित निन्दा । प्रशंसा 'आंभ्रयी वा एषा यदजा । परकृतिः 'इन्द्रो
वृत्रमहन् 'हित । पुराकल्पः 'इदं वा अग्रे नैव किञ्च नासीत् 'इति
पुरावृत्तमात्रकथनं । 'बवरः प्रावाहिणरकामयत 'हित वा परकृतेस्दाहरणम् । एवंविधा अर्थवादा ब्राह्मणशेषत्वेन उक्ता
हत्यर्थः ॥

३७. क-अतस्सार्थवादेभ्यो विधायकेभ्योन्ये वाक्यदेशि अनुष्ठेयार्थप्रकाशकाः ते [ये] (मन्त्राः) ' उभावामिन्द्रामीः ' 'उह प्रथस्व ' इति ऋग्यजुषात्मका आम्नाताः तु एव मन्त्राः ॥

२५. ह.—उक्तलक्षणादन्ये मन्त्रा विश्वेयाः इषत्वे-त्येवमादयः ॥ ३८. क.—प्रवरादीनां वाक्येकदेशत्वेन अनुष्ठेयार्थप्रकाशकत्वेन च मन्त्रत्वं प्राप्तं पर्युदस्यति। अहे दुश्चिय मन्त्रं मे गोपायेति
ऋग्यजुस्सामसु मन्त्रशब्दप्रयोगात्, स्वाध्यायपाठसमाम्नातानां
ऋग्यजुस्सामप्रसिद्धेः, अतस्तत्राम्नाता एव मन्त्राः। अनाम्नातास्वमन्त्राः।अनाम्नातास्ते के । यथेति । तेषां विविच्य प्रतिपादनायाद्द
प्रवरोहेत्यादि । प्रवरो, भागवच्यावनाप्तवानोवजामदग्न्योति । ऊदः,
सूर्याय जुष्टं निर्वपामीत्यादि । नामधेयग्रहणं। गृद्धत इति मद्दणम् ।
दिविधं नामधेयं ग्राद्धं [गार्ह्यं], नक्षत्रनामधेयं च । पुत्रस्य नाम
दधातीत्यादिना कृतं ग्राद्धं [गार्ह्यं] तत्र भवति । नक्षत्रनाम च,
आशास्त्रेयं यज्ञमानो रोहिणः। इतिकरणादेतावतामेव मन्त्रत्वम्,
न त्वेते समानविकरणादयः । यज्ञमान इत्यादीनां तु, इति
ऋचाद्धाः (१) योन्यामुत्यन्त्रं सामोत्तरयोगीयमानमन्त्र एव । यनु
यजुर्वेदाश्रयमेषानुपांशुत्वादि न तस्यामु [नु]त्यित्तः।।

ह.—अनाम्नाता वेदे अपिताः। ते यन्त्रा न भवन्ति । यथेत्युदाहरणनिर्देशः। प्रवर आर्षेयवरणं, आङ्गिरसायास्येत्यवमादि। उहो, जुष्टं निर्वपामीत्यादि। नामधेयग्रहणं, आशास्तेयं यजमानो देवदत्त इति । अमन्त्रत्वाचैषामन्यथाकरणे मन्त्रभेषप्रायश्चित्ते न स्तः । यस्तु वेदाश्रंय उपांशुत्वादिः तस्यानिवृत्तिः ।

३९. क.-चेशब्देन अमन्त्रत्वमनुक्तव्यते । 'रथशब्देन महेन्द्रस्य स्तोत्रमुणकरोति ' इति रथदुन्दुभिशब्दयोरमन्त्रत्वं । र भिन्नसूत्रकरणें पूर्वेषां मन्त्रैकदेशत्वात् मन्द्रस्वरः, रथादि-शब्दस्यामन्त्रत्वाद्यथात्राग्नस्वरः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>मन्त्रभ्रेषप्रायश्चित्तम् न भवति.

ह.-'रथशब्देन महेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति'।'दुन्दुभि-शब्देन महेन्द्रस्य स्तोत्र'मिति।तौ च मन्त्रौ न भवत इत्पर्थः। मन्द्रत्वप्रसङ्गाभावेषि मन्द्रस्य स्थानापत्त्या मन्त्रधर्मप्राप्तचाशङ्का-निरासायायमारम्भः। अनयोः प्रवरादिवदुण्शुत्वादिधर्मो न भवतीति ख्यापनार्थं पृथगुपदेशः।।

४०. क.-स्वाध्यायो ग्रहणार्थमध्ययनं प्रसिद्धम् । न कर्मणि कर्मप्रयोगे । अर्थान्नरत्वात् । तत्र शिष्यस्य ग्रहणधारणं प्रयोज-नम् । इहत्वभिषेयार्थप्रकाश[क]त्वम् । अतः कर्मणि नानध्ययन-मसङ्गः । अर्थान्तरत्वादेव अन्येष्यध्ययनधर्माः प्रणवादयो न स्युः ॥

'ह.-वेदस्य ग्रहणार्थं गृहीतस्य च धारणार्थं च यदुचारणम् तत्स्वाध्याय इत्युच्यते । अनध्याय अध्ययनिनेषेधः स्वाध्याय एव मृत्वति, न कर्मणि । अर्थः प्रयोजनम् । अर्थादन्यत् अर्थान्तरम् । मृत्य भावोर्थान्तरत्वम् । ("विद्यां प्रत्यनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे मन्त्राणाम्" इति श्रोत्रियसंस्काराध्ययनाध्याप[न] विधेः । कर्मसु प्रतिषेधोऽर्थान्तरम् ।) तस्मात् प्रयोजनान्तर-त्वादित्यर्थः । स्वाध्यायस्य वेदग्रहणं तद्धारणं वा प्रयोजनम् ; कर्ममन्त्राणां क्रत्वर्थनिवृत्तिः । हेतुवचनं कर्मण्यपि प्रयोजना-न्यत्वे अध्ययनप्रतिषेधार्थम् । यत्तु धर्मशास्त्रे वचनं, अमावास्याया-मध्ययनविधिप्रतिषेधार्थम् । यद्वा-अमावास्यादिषु भन्त्राणाम[न]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>स्थानापन्नत्वमत्या.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>श्रोत्रियसंस्काराध्ययनाध्यायविधेः; श्रोत्रियसंस्थाध्ययनाध्यायविधेः; इति च पाठीः दृरेयते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>भमावास्यादि<sup>षु</sup> न. [इति कपुस्तके]

ध्ययनप्रतिषेधः श्रुतिबलीयस्त्वेनैव सिद्धः ; स्मातित्वादेनध्ययन-विधेः । अत इदं कूष्माण्डहोमादीनामविहितकालादीनां मन्त्रे-प्वनध्ययनप्रतिषेधार्थम् । यद्वा—" पत्नु ह वा एतच्छ्यानं । यच्छुदः । तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यं कदाचन " इति शास्त्रा-नध्ययनस्य श्रीतेषु कर्मसु निषेधार्थीमेदमारब्धम् ॥

४१. क.-संस्कारस्येकस्य कर्मणः प्रकाशनार्थमेक अत् मन्त्रः भवेत्॥

ह.—एकस्य कर्मण एको यन्त्र इत्योत्सिर्गको विभिः।
"या जाना ओषधयः" इति चतुर्दशिशोषधीर्वधित इत्युदाहरगम्। नत्रैकेन यन्त्रेणेकस्या ओषधेर्दाणः। तथा "देवाक्षनयगन्यज्ञः" इति सप्त यन्त्राः षण्णायाहुनीनां प्रगीनाः। तत्रान्यो[न्त्यो]विकस्पार्थः॥

४२. क.-अपिशब्देनैकमन्त्रत्वमनुक्रप्यते । संख्यापुर्मे क्तानि त्रिः प्रोक्षनीत्यादीनि । चेष्टायाः पृथक्तुं चेष्टापृथक्तुम् । चेष्टा आवृत्तिः । निर्वर्त्यन्त इति निर्वर्तीनि । क्रियावृत्त्या परिसर्वि । मा]प्यानि । यथा अवहननं मुसलोग्रमनिपतनीर्निर्वर्ति । एवं चेदनेपक्षमाणानि (?) येषामेक एव मन्त्रः ॥

ह.—एक मन्त्राणीत्यनुवर्तते । संख्यायुक्तानि । चेष्टाया भेदश्चेष्टापृथक्तम् । तेन निर्वर्तन्त इति चेष्टापृथक्तनिर्वर्तीनि । संख्यायुक्तानि च चेष्टापृथक्तनिर्वर्तीनि च । संख्यायुक्तानां ६ ब्रि: प्रोक्षणम् " उवाहरणम् । तथा " द्विरवद्यति " इति । चेष्टापृथक्तनिर्वित्नां सुवद्याते । मुसलस्योद्यमननिपतनैर्वहृभिः

विष्यये हेतुः पृथक्त्वम् चेष्टापृथक्त्वम्

कर्माङ्गभूतो निर्वर्तत इति । एतान्येकमन्त्राणि सकृदुर्चीरतमन्त्रा-णीत्पर्थ: ॥

४३. क.—कण्डूयनादीनां संख्यायुक्तादिण्देन[वदेक]मन्त्रत्वम्। एकस्मिन् काले प्रत्यङ्गकण्डूयने 'विषाणे विष्येतं प्रन्थि 'न प्रत्यङ्गं मन्त्रावृत्तिः । कालव्यवाये कालव्यवधाने त्वावृत्तिरेव । 'अमे क्ष्यं सुजागृहि । विश्वे देवा अभि मामाववृत्तन् ' इति स्वप्नाववी-धनमन्त्रो नैकस्यां राज्यामनेकस्वप्नाववीधे नेवावर्तेते । अहर्व्य-खायत्वावृत्तिरेव । एकस्यां नद्यामनेकस्मिन्नपि स्रोतिसि, 'देवीराप' इति नावर्तते । नद्यन्तरे त्वावृत्तिः । एकस्मिन् काले प्रतिबिन्दु न 'उन्द्रतीः' इति मन्त्रावृत्तिः । कालान्तरे त्वावर्तते । एकस्मिन् दर्शनेऽनेकामेध्यदर्शने, 'अबद्धं मन' इति नावर्तते । देशान्तरे त्वावर्तते । अमेध्यं दृष्ट्वा जपतीति चोदना चातुस्वर्यार्था । कालः अदर्शनार्थः ॥

ह.—"विषाणे विष्येत" मिति ऋष्णविषाणयाङ्गानां कण्डूयनम्। तत्र कण्डूषु बङ्घीषु युगपदुपस्थितासु न प्रत्यङ्गं मन्त्रावृत्तिः।
स्वप्रः। "अग्ने त्वँ सुज्ञागृहीति स्वप्स्यन् " इति । तत्रानेन
मन्त्रेणाहवनीयमिभमन्त्रच प्रसुप्तस्य स्वापमध्ये प्रबुद्धस्य पुनः
स्वापे न मन्त्रावृत्तिः। नद्यास्तरणं नदीतरणं "देवीराप इत्यवगाहते " इति " तीत्वीत्तरां जोपत् " इति च नदीतरणोदाहरणम्।
तत्र बहुस्रोतस्कायामि नद्यां सक्तदेव मन्त्रः । न प्रतिस्रोतसं ।
मन्त्रावृत्तिः। अवमर्षणमभिवर्षणम् " उन्द्तीर्वस्तं धन्द् " इत्यव- '
मृष्ट इति । बहुष्विष वर्षविन्दुषु युगपत्यिततेषु सक्तदेव मन्त्रः।

न प्रतिबिन्दु मन्त्रभेदः । अमेध्यम् अशुचि, श्वीपुरीषादि । तस्य प्रतिमन्त्रणं "अबद्धं मन इत्यमेध्यं दृष्ट्वा जपित " इति विहितम् । (अनेनैवाङ्केन जपित चोदनात्, चातुर्यादपोरुपेयाः ) बहुष्वमेश्चेष्येषु युगपद्दृष्टेषु सक्तदेवाभिमन्त्रणम् । व्यवायो विच्छेदः । न व्यवेतानि कालनाविच्छिन्नानि कालाव्यवेतानि । कालेनावि-च्छिन्नेषु युगपत्कालीनेष्वित्यर्थः । कालभेदेन तेषु मन्त्रम्, आवर्तन्ते ॥

४४. क.—प्रयाणे प्रयोजनोहेशेन गमने यावद्भिदिनैः प्रयोक्त जनस्य निवृत्तिः परिसमाप्तिः । प्रक्रमप्रभृत्याप्रयोजनिवृत्ते — रेकं प्रयाणम् । एकस्मिन्नेको मन्त्रो, 'भद्रादिभ श्रेय' इति । प्रयोज-नभेदे त्वावर्तते । नुशब्दाद्भोजनशयना [दि]भेदेषि न प्रयाणभेदः॥

ह.—अर्थनिवृत्ति[त्ते]िरित वा पाठः । अर्थनिवृत्तिः प्रयो-जननिवृत्तिः । 'भद्रादिभ श्रेय' इत्येतदु<sup>3</sup>दाहरणम् । तत्र आ देवयज-

४५. क-येषां कर्मणामिदंतया फलं दृश्यते तानि सन्नि-पातीनि, स्तरणाच्छादनादीनि । यानि न तादृशानि तान्यस-निपातीनि अभिमन्त्रणोपस्थानावेक्षणादीनि । तेष्वसन्निपाति-कर्मसु च तदृत्। यथा कण्डूयनादिष्वेकमन्त्रत्वं तथा 'अपां क्षये' इति ग्राव्णामभिमन्त्रणं एकेन सर्वेषां, न प्रत्येकं मन्त्रावृत्तिः। 'अग्रीन्यज्ञमाने उपनिष्ठते', 'कल्पेतां द्यावापृथिवी', 'येग्रयस्स-मनस' इति तत्र सक्षत्मन्त्रप्रयोगः, न प्रत्यग्रयावर्तते ॥

<sup>्</sup>रियुग्डाहुर, भेर्थि ( )एवं चिह्नितं वाक्यं कपुस्तके नास्ति.]

ह.—यानि कर्माणि द्रव्याश्रयाणि द्रव्ये प्रत्यक्षं विकासन् जनयन्ति तानि सन्निपातीनि; अवघातः पेषणं श्रपणिमिति । येस्तु द्रव्यैः [व्ये] प्रत्यक्षो विकासे नोत्पत्तते तान्यसन्निपातीनि; अभियन्त्रणानुमन्त्रणुजपोपस्थानावेक्षणानि । तेष्विप सङ्ख्या-युक्तानि त[कादिव]द्रत्सक्षन्यन्त्र द्रत्यर्थः । "अपां क्षये " इति प्राव्णामनुमन्त्रणमुदाहरणम् । तत्र सक्षन्यन्त्रमुक्ता सर्वेषां प्राव्णा-मनुमन्त्रणम् । (भिन्नपीठानामप्यक्षविरोधे मन्त्रा आवर्तन्ते । यथा "सूर्यज्योतिर्विभाहि" इति पुरोहाशाभिमन्त्रणम् ।॥

४६. क्र-एकस्मिन्नि प्रयोगे भिन्नकाले व्ववहननादिषु हिव क्तदादयो मन्त्राः आवर्तन्ते । सवनीयेषु लाजार्थं पुनर्हविष्ट्रदा-ह्वानमन्त्रा आवर्तन्ते। नथा प्रयोगे एकोलू वलपक्षे कालभेदान् अश्चि-गु 'दैं ज्यादशिमतार' इति वाजपेषे सारस्वतान्तानां कृतोपि सार-स्वतप्रभृतीनामावर्तते । 'अग्रये आजस्वते पुरो डाशमष्टाकपालं ' 'सौर्षं चक्तमग्रये आजस्वते पुरो डाशमष्टाकपालं ' इति अग्रये आजस्वते हिवर्द्धयं विहितम् । तस्य याज्यानुवाश्यायुगलं सूर्य-यागिविहितत्वादावर्तते । पुरो नुवाश्याग्रहणं प्रदर्शनार्थम् । स कृत्स्नो याग आवर्तते । मनोताष्यिश्चित्रवाद्वात्रेष आवर्तते । इतरेषां काल-भेदेपि तन्त्रत्वमेव । वैश्वदेवे हिवष्कृत्तनन्त्रत्वम् । सान्नाय्ये स्विष्टकृति याज्यानुवाक्या तन्त्रेण प्रयुज्यते । अश्चिगुर्मनोता चैकादिशन्यां ॥

ह.—हिविष्क्रदिति "हिविष्क्रदेहि" इत्यवहननमन्त्रीभि-धीयते, अनेन हिवः क्रियत इति। अधिगुरिति 'दैव्यादशमितारः' इति । पूर्वं याज्यायाः सम्प्रेषादनन्तरं योच्यते सा पुरोक्रवाङ्ग्या ।

<sup>1[( )</sup> एवं चिहितं वाक्यं के पुस्तके नास्ति.]

मनोता, "ताँ ह्यमे " इत्यनुवाकः । इविष्क्रचाधिगुश्च पुरोनुवाक्या च मनोता च इविष्क्रदिधगुपुरोनुवाक्यामनोतिमिति
द्वन्द्वैकवद्वावः । इविष्क्रतः पशुतन्त्रवर्तिनः सवनीया उदाइरणम् ।
तेषु कालभेदाद्धविष्क्रदावर्तते । तथा नानावी केषू कूष्टलमुसलयोस्तन्त्रपक्षे कालभेदादावर्तते । इविरासादनादि तण्डुलप्रस्कन्दनान्तमेकेकस्य इविषः तदादि क्रियत इति । अधिगुः वाजपेये
सारस्वत्यन्तानामेव, सवनीयकालालम्भपक्षे । सारस्वतप्रभृतीनां,
व्रह्मसामोपाकरणानन्तरालन्भपक्षे । कालभेदादावर्तते । पुरोनुवाक्याप्रहणेन अवदानादिवक्षेपान्तो यागप्रचारो लक्ष्यते । तस्य
"अग्रये भाजस्वते पुरोडाद्यमप्राक्षपालम् " इत्युदाहरणम् । तत्र
सोर्यन्यवधानादाग्रययोः सम्प्रतिपद्यचरानादि पुरोनुवाक्यासाहितो यागप्रचार आवर्तत इत्यर्थः । मनोतायाश्च वाजपेये
सारस्वत्यन्तानाम् सारस्वतप्रभृतीनां च कालभेदेन इविःप्रचारपक्षे आवर्तते । हेत्वर्थोयं सप्तप्रीनिर्देशो द्रष्टव्यः ॥

४७. क-एकमन्त्राणीत्यस्यापवादः । वचनादेकं कर्मानेक-मन्त्रं भवति । उत्क्रामोदक्रमीदिति द्वाभ्यामुत्क्रमयति । चतुर्भि-रिन्नमादत्त इति । यत्र वचनं नास्ति लिङ्गक्रमप्राप्ताश्विनग्रहणार्थे मन्त्रविकल्पः ॥

ह.-वचनं "चतुर्भिराश्रिमादत्ते " इति । तत्र बहुभिर्मन्त्रेः एकमादानं क्रियत इति ॥

इति प्रथमः खण्डः.

इति प्रथमः खण्डः.

प्रधारमः

प्रधारम

१. क-मन्त्रप्रकाशितानुष्ठितस्य कर्मणो निर्देश्रेयसकरत्वा-न्मन्त्रोच्चारणेन भवितव्यं । अनन्तरं कर्मणामन्तो न । मन्त्रा-न्तकर्माद्योः सन्त्रिपातस्सङ्गमो नेरन्तर्यं स्यात्।।

ह.—मन्त्राणांमन्ताः मन्त्रान्ताः । कर्मणामादयः कर्मा-दयः । सन्त्रिपातस्सङ्गमः । यत्र स्वाहाकारो वषट्कारो वा मन्त्रस्यान्ते प्रयुज्यते, तत्र ताभ्यामेव कर्मादिसन्त्रिपातः ॥

२, क-आघारमन्त्राचोस्संयोगस्सहभावः । धारामन्त्राद्वाश्च । आघार इति होमनाम । तस्मादाज्यं द्रव्यम् । "समारम्य " इति मन्त्रप्रकाशित इन्द्रो देवता । तत्रेन्द्रमृद्दिश्याहुतिमात्रमाज्यं प्रदेयम् । तत्रादिसंयोग उक्तो नान्तसंयोगः । एवं होमसिद्धिभवति । मन्त्रोच्चारणसमकाले यद[यो]
न्त्यक्षणं[णः] तत्त्त[सत]स्य होमस्येतिकर्तव्यता । वसोधाराशब्दश्चानेकेषां मन्त्राणां होमानां नामधेयम् । तेषां च घृतं
द्रव्यम् । "वाजश्च मे प्रसवश्च मे "इत्यादिमन्त्रप्रकाशिता वाजप्रसवाद्या देवताः । तत्र नैरन्तर्येण यन्त्रा उच्चार्याः । अविच्छेदेन च धारा प्रस्नावयितव्या । तत्र प्रकाशितदेवताये द्रव्यम् ।
यावदुत्तरोत्तरमन्त्रपरिसमाप्ति तत्तन्मन्त्रान्ते तत्तन्मन्त्रप्रकाशितदेवताये आहुतिमात्रं घृतं देयम् । आघारवदादिमन्त्रोच्चारणकाले यद्घृतधाराकरणं तद्धाराकरणान्तरस्येतिकर्तव्यतः ॥

हः-आधारस्खुच्यादिः । धारा बसोर्धारादिः । आधारे धारायां च सन्ततश्रुतिर्दृदयते । तत्र कर्मादेर्मन्त्रादेश्व संयोगी भवति । सन्ततश्रुतिमूङत्वादादिसंयोगस्य ॥ ३. क—इह शास्त्रे मन्त्रादिनोपदिष्टेन कृत्स्नोयं मन्त्र उप-दिष्टो वेदिनव्यः॥

ह.—आदिः प्रदिष्टो येषां ते आदिप्रदिष्टाः । इह सूत्रे 'प्रयमगात्' इत्यादयो मन्त्राः आदिमात्रनिर्देशाः, न कृत्सन-पिताः । यदा वेदविषयेयं पित्राषा । वेदवेदेव सूत्रेष्विप द्रष्टव्या । पारक्षुद्रगतानां मन्त्राणां कृत्स्नपाठो वाक्यावसान-निवृत्त्यर्थः । तथाप्यादिप्रदेशो वाक्यावसानयेव, 'लोकोसि स्वर्गोसि' इत्यनुवाकेन प्रतियन्त्रसिति । 'यदस्य पारे रजसः' इति पाशुकप्रायश्चित्ते वाक्यावसानेवेव कर्तव्यम् । न चामि-काण्डगतस्यायं विनियोगः । प्रकरणान्तरगतत्वात् ॥

थ. क-उत्तरस्य मन्त्रस्यादिना निर्दिश्यमानेन पूर्वस्य मन्त्र-स्यावसानमन्तं जानीयात् । "प्रेयमगात् " इति मन्त्रो यावत् "देवानां परिषूतमसि " इति, अयं मन्त्रो यावत् " देववर्ष्टः " इति ॥

ह.—आदिमात्रपिटना इह यन्त्रा इत्युक्तम् । कस्तेषामन्त इत्याह—'उत्तरस्यादिना पूर्वस्यावसानं विन्ह्यात् । प्रकरणान्तर-विनियोगात्पूर्वस्यान्त इति ज्ञानम् । यथा 'महीनां पयोसि ' इति ' दुग्धम् ' इत्यन्तेन पृषदाज्यस्य ग्रहणम् ; 'यावती यावापृथिकी ' इति दिध्धर्में विनियोगात् । 'अग्रेर्भस्मास्यग्नेः पुरीषमित ' इत्यन्तेन सम्भारिनवपनम् , 'अग्रेर्झेतत्पुरीषं । यत्सम्भाराः ' इत्यर्थवाददर्शनात् । 'दिवो वा विष्णो ' इति 'उत-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-तत्राप्यादिप्रदेशे.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ख. 📭 दिषिमहे. [अयं पाठः असाधुः; सूत्रे दिधिधर्म एव विनियोगातः]

सन्यात् १ इत्यन्तो मन्त्रः, [' आशीर्यदनयर्चा १] इति श्रुतेः॥

५. क-अकर्मकरणाः क्रियमाणानुवादिनो मन्त्रा होत्रा उच्यन्ते । उच्छ्यस्य वनस्पते १ इत्यादयः उच्छ्रीयमाणयूपानुवा-दिनस्समुच्चीयन्ते । याजमानेषु समुच्चयः । १ वसन्तमृतूनां प्रीणामि १ ९ एको मभैका तस्य १ इति ॥

ह.—होत्रा होतृकर्तृकाः क्रियमाणानुवादिनो मन्त्रा अभिधीयन्ते । याज्ञधानास्त्वनेकवेद आम्नाताः । होत्राश्च याज-मानाश्च होत्रायाज्ञधानास्तेषां सयुख्यो वेदितव्यः । 'उच्छ्यस्व वनुस्पते ' इति यूपोच्छ्यणार्था होत्रा ऋचः । सुब्रह्मण्यानुमन्त्रणं च स्तोत्रशस्तानुमन्त्रणं च आध्वर्यवे औद्वात्रे च वेदे विहितं यज्ञमान अस्य समुखीयते ।

६. क-ऐन्द्राबाईस्पत्ये यागे · 'इदं वामास्ये हविः' इति याज्यानुवाक्यायुगळान्यास्नातानि विकल्पन्ते ॥

ह.-याज्याश्चानुवाक्याश्च याज्यानुवाक्याः याज्यानुवा-क्ययोरिष होत्रत्वास्नाप्तस्य समुच्चयापवादः । अतः 'इदं वामा-स्ये ' इत्यनुवाक्यायुगळं याज्यायुगळं च ऐन्द्राबाईस्पत्ये चरौ विकल्पितं ॥

७. क-याज्यानुवाक्यास्विव विकल्पः । पर्थां ज्योतिष्टोमे,
 ५ एकविंशांति ददाति पष्टि ददाति १ इत्यत्र संख्यानां विकल्पः ।
 न समुचयः, संख्यान्तरापत्तेः ॥

¹क-आशीर्पयर्च. अअशीर्पद्धर्व. ग-आशीर्पत्या.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ग-कर्मकाः. ख-कर्मकाः क्रियाः. अत्र-ग्राजमार्तः

ह.—दक्षिणासु वश्यमाणस्य समुचयस्यायमपवादः । सं-ख्यासु निर्दिष्टासु दक्षिणाभूतानां द्रव्याणां विकल्प इत्यर्थः । यथा 'सप्त एकविंदातिः षष्टिद्दातं ' 'एका देया षड् देया ' इति च ॥

८. क-क्रये सोयक्रये, 'हिरण्येन क्रीणाति ' इत्यादिनां द्रव्याणां समुच्यः । परिक्रये ऋत्विग्भ्यो दक्षिणादाने, 'मिथुनी गावो ददाति ' वासो ददाति ' इत्यादीनां समुच्यो भवति । संस्कारो यजमानदीक्षादि । तत्र 'वाससा दीक्षयति ' भेख-लया दीक्षयति ' इत्यादीनां समुच्यः ॥

ह.-क्रयः सोयक्रयः नत्र अजाहिरण्यादीनां समुचयः।
परिक्रयो दक्षिणादानम् । तत्र बहूनां द्रव्याणां विनियुक्तानां
समुचयः, यथा त्रेधानवीयायां 'हिरण्यं ददानि ' इति । संस्कारः
दीक्षितसंस्कारः । तत्र दण्डमेखलादीनां समुचयः॥

् क-इद्रप्रधानं कर्म रोहं। रक्षःप्रधानं कर्म राक्षसं। निर्क्रतिप्रधानं कर्म नैर्क्रतं। पितृप्रधानं कर्म पैतृकं। एतानि कर्माणि च्छेदनादीनि च छत्वाऽपामालभ्भः कर्तद्यः। चकारात् स्मार्तमिष केशावालम्भेऽपामुपस्पर्शनम्॥

ह.—हद्रो देवता यस्य तद्रोद्रम् । एवं राक्षसादयः । छेदनं देधीकरणं । भेदनं विदारणं । [आत्याभिमर्मनं, आ-त्मोपकारकं कर्म । ] हद्रोपकारकं कृत्वोदकस्पर्शनं कार्यं । यथा ' यो भूतानामधिपतिः ' । ' रोद्रेणानीकेन ' इत्यत्र नेपस्पर्शनम्, अनीकविद्रोषणत्वात् । 'रक्षसां भागधेयम्' इत्यत्रोपस्पर्शनं कर्तव्यम् । ' तुषेः फळीकरणदेवहविर्यज्ञभ्यो रक्षाँसि निरभजन् तस्मान्महायज्ञः १ इति बहुचश्रवणात् । <sup>4</sup> वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि <sup>9</sup> इत्यत्रोपस्पर्शनम् ; पितृतृप्तिकर-त्वान्मन्त्रस्य । 'शुन्धतां लोकः पितृषदनः ' इति पैतृकम् । तथा 'पितृणाँ सदनमसिं' इति । छेदनभेदनयोधीत्वन्तरोपात्त-योरिप | तिच्च न रौद्रार्थं, उपयोक्ष्यमाणत्वात्तत्संस्कारस्य, संस्कारस्वभावत्वाच । 'नुषेरेव रक्षांसि निरवदयते । अप उपस्पृश्चति मेध्यत्वाय <sup>१</sup> इति । तथा नैर्ऋतेष्ठिकोपधाने 'मार्ज-यित्वोपति छते मेध्यत्वाय १ इति । न चात्राङ्गिभावो बोध्यते । 'केशानङ्गं वासश्चालभ्याप उपस्पृशेत्' इति । तथा 'नीवीं च परिधायाप उपस्पृशेत् १ इति । तस्माद्परितनप्रयोगाङ्गमेत-दुदकोपस्पर्शनमवधारितम् । अतस्मर्वरोद्दे सर्वराक्षसे सर्विपत्रचे च निवर्तते । यत्र शौद्धादीनां नैरन्तर्येण वा करणं, सौद्रपि-त्रचाणां वा करणं, तज्ञापि न प्रतिरोद्दें न प्रतिपित्रघं वोदक-स्पर्शनम् ; अन्त एव सङ्दुपस्पर्शनम् । वित्रचवलिहरणोषस्पर्शनं क्रत्वेव रौद्रं विरुहरणमुषस्पृदेशत् । तथोपनयने प्रतिदिशं फेश-वपने वपनान्त एवोपस्पर्शनम् । निरसने धात्वन्तरोपान्तेपि भवति । यथा 'वेदिकरणानि तूर्ष्णीं परास्याप उपस्पृत्र्य मन्त्रे-णोपस्थानम् १ । धर्मशास्त्रविहितस्य केशाङ्गवाससामालम्भे उदकोपस्पर्शनस्य उपसङ्गहार्थश्वकारः । यद्वा भरद्वाजोपदिष्ट-खननपरिलेखन<sup>2</sup>योत्तदकस्पर्शनस्य ॥

१०. क-अग्नयः पात्राणि च यस्मिन्विह्रियन्ते सं विहारः । उत्तरत उदक्षार्श्वे उपचारः अध्वर्ध्वादीनां संचारः यस्य सः उत्तरतउपचारः कर्तव्यः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ख-अतः पित्रचे बलिहरणे नोपस्पर्शनं । ऋत्वैव.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ਕ**਼**ਕਿਪੀ ਲੋਕਰ.

ह.-उपचारः क्रिया । उत्तरत उपचारो यस्य सोय-मुत्तरतउपचारः । अनिर्दिष्टदेशाः क्रियाः उत्तरतो विहारस्य कार्या इत्यर्थः । पित्रचास्तु दक्षिणतो विहारस्य ; 'दक्षिणा वृद्धि पितृणाम् ' इति वाक्यशेषात् ॥

११. क-अध्वर्ध्वादिरियमासाद्य नापपर्यावर्तेत नानिभमुखं पर्यावर्तेत, न तु पृष्ठतः क्रत्वा सञ्चरेत् ॥

इ.-अभि पृष्ठतः कृत्वा यत्पर्यावर्तनं तदपपर्यावर्तनमाहुः। अग्नेरिममुखमेव क्रियासु पर्यावर्तेन इत्यर्थः ॥

१२. क-अपपर्यावतेतित्यनुवर्तते । महावेद्यामप्रणीतेमो त-त्स्थानानभिमुखो न सञ्चरत्॥

ह.-विहारादिप नापपर्यावर्तेत । महावेद्यामग्रावप्रणीते विहारं पृष्ठतः कृत्वा पर्यावर्तनप्रतिषेधाद[या]यमारम्भः ॥

१३. क-यज्ञाङ्गानि ग्रहचमसादीनि अभ्यन्तराणि, बाह्याः कर्तारो यथा स्युस्तथा सञ्चरेत् । पत्नी यजमानश्च ऋत्विग्भ्यो-न्तरे स्याताम् ॥

ह.-यज्ञाङ्गानि कर्तृव्यतिरिक्तानि सर्वाणि यज्ञाङ्गेदव्या-ण्यभिधीयन्ते । पारिशेष्यादेव कर्तृणां बाह्यत्वे सिद्धे, 'बाह्याः कर्तार: ' इति पुनर्वचनं यजमानपत्न्योरिष बाह्या क्रितिज इति ज्ञापनार्श्वम् । अतः ऋत्विजामपि मुख्याज्जघन्यो बाह्य इति । उक्तं चाश्वलायनेन् 'उत्तरेण होतारमतिव्रजेद्दक्षिणेन दण्डं हरेत् ' इति ॥

<sup>े</sup>क-क्रियाद्वयेपि. <sup>2</sup>क-यज्ञार्थ. <sup>3</sup>ख-बाह्यत्वमिति बाह्या.

१४. क-मन्त्रवता यन्त्रेण प्रोक्षितेनाभिमृष्टेन गृहीतेन वा स्त्रुवादिना नात्मानमभिपरिहरेत् । अथवा यन्त्रवता मन्त्रि-णा यज्ञाङ्गेनात्मानमृत्विजं नाभिपरिहरेत् । स्नुवादीनां 'अन्त-राणि ' इत्यबहिभविपि सिद्धे, पत्नीयज्ञमानौ यन्त्रोचारणा-न्मन्त्रवन्तौ समवाये तौ न बहिः कुर्यात् , अभ्यन्तरौ स्याताम्॥

ह.—मन्त्रेण संस्कृतं मन्त्रवत् । मन्त्रवता तेनात्मानं न विष्टयेदित्यर्थः । 'अन्तराणि यज्ञाङ्गानि हत्येव सिद्धे वचनं मन्त्रेणासंस्कृताङ्गस्य हस्तस्या त्मवेष्टनेपि न दोष इति ख्याप-नार्थम् ॥

१५. क-प्राक् पुरस्तात्, उदक् उत्तरतः, अपवर्गः परि-समाप्तिर्येषां कर्मणां तानि प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि करोति । देवानामिमानि देवानि कर्माणि । दक्षिणस्य बाहोरधस्तात्सव्य-बाहोरुपरि न्यस्तं कार्पासं सूत्रं यस्य स यज्ञोपवीती । अध्वर्य्वा-दिर्यज्ञोपवीती भूत्वा प्रदक्षिणं देवानि कर्माणि प्रागपवर्गा-ण्युदगपवर्गाणि वा करोति, यथा परिस्तरणपरिषेचने । येषां प्रागपवर्गोदगपवर्गप्रदक्षिणत्वासम्भवस्तानि यज्ञोपवीती कुर्या-त् ॥

ह.—अपवर्गः परिसमाप्तिः । प्राक् अपवर्गः येषां तानि प्रागपवर्गाणि । उदक् अपवर्गो येषां तान्युदगपवर्गाणि । यज्ञार्थ-मुपवीतं, 'अजिनं वासो वा ' इति ब्राह्मणे क्यार्ट्यावम् । देवा देवता येषां तानि देवानि । यत्कर्म देवं पित्रयकर्मणोङ्गं संवापि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-इस्तगृहोतस्याः 🚉 📜

दैवधर्म इति ख्यापनार्थम्, कर्माणीत्यधिकवचनं । यथा साक-मेधे पित्रचेषु प्रयाजादीनां, मासिश्राद्धे आघारादेः॥

१६. क—सन्यस्य बाहोरधस्तान् दक्षिणस्य बाहोसपरिष्टान् यस्योपवीनं स प्राचीनावीती । दक्षिणोपवर्गः परिसमाप्तिः येषां नानि कर्माणि दक्षिणापवर्गाणि । पितृणामिमानि पित्रचा-णि अङ्गानि प्रधानानि च । नानि यज्ञमानादिः प्राचीना-वीनी मृत्वा, पिज्ञचाणि प्रसन्यं दक्षिणनोपवर्गाणि कुर्यान् । असम्भवे प्रसन्यापवर्गाणां प्राचीनावीती कुर्यान् ॥

के चिन् दर्शपूर्णमासाङ्गिषत्रयेषु यज्ञोषवीतित्विमङ्खन्ति । 'उपन्ययते देवलक्ष्मभेव नत्कुक्ते' इति साङ्गयोरिवशेषविधा-नात्॥

अपरे तु नेच्छन्ति, विशेषेण 'पित्रचाणि' इत्युह्दिस्य सूत्रकारेण प्राचीनावीतित्वविधानात्॥

ह.—प्राचीनप्रावीतं प्राचीनावीतं । तदिष ' एतदेव विष-रीतं प्राचीनावीतम् ' इति ब्राह्मणे व्याख्यातम् । तथा दक्षि-णोपवर्गो येषां नानि दक्षिणापवर्गाणि । यत्कर्म पित्रचं देवस्या-ङ्गभूतं तत्र पित्रचधमों विज्ञेयः । स्यृतिसिद्धयज्ञोपवीतप्राचीना-वीतयोभेषमध्ये स्मार्तश्रेषे समस्ताभिव्याङ्गतिभिरेको होमः ; 'यद्यविज्ञाता सर्वव्यापद्वा ' इति बहुचश्रुतेः । अविज्ञाता ऋग्यजु-स्सामाविहिनत्वेन भविज्ञाता, अप्रत्यक्षश्रुतिमूलत्यर्थः ॥

१७. के-शुरुवानि रज्जवः । येषां विवृत्तये गुणान्तरे गुणा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-प्राचीनावीतयोर्भेषे श्रीतप्रायश्चित्तकर्ममध्ये स्मार्तम्; अन्यत्र.

स्समस्यन्ते, यथा 'द्विगुणा पशुरराना, त्रिगुणा यूपरराना' इति । तानि प्रसन्यमप्रदक्षिणं गुणानावेष्टच कृत्वा प्रदक्षिणं समस्येत् परिवर्तयेत् ॥

ह.—शुल्बानि रक्कवः । समासं गच्छन्ति 'द्विगुणां त्रिवृत्त्रिगुणा' इति 'पवित्रम्' इति च ; तानि पूर्वमप्रदक्षिणमा-वेष्टच प्रदक्षिणं संयोजयेत्॥

१८. क-यान्येकगुणशुल्बानि तानि प्रदक्षिणमेवावेष्टेयत् आवर्तयेत् ॥

## ह.-बहिस्सन्नहनिध्मसन्नहनं चोदाहरणम् ॥

१९, क-अमावास्यायामिति सप्तमीनिर्देशः कालवचनः स्विस्मन् काले वर्तते । अमाशब्दस्सहार्थे । यस्मिन्काले सूर्या चन्द्रमसोस्सहवासः स कालोमावास्या । अमावास्ययेति तृतीया-निर्देशः कर्मवचनः ; यथा 'आग्नेयोष्टाकपालः' 'ऐन्द्राम एकादशकपालः' इत्येवमादीनि दर्शितानीत्येतैः कर्मभिरमावा-स्यापां काले पजेत । अमावास्ययेति तृतीयानिर्देशात् करण-मृत्यागस्साङ्गोऽमावास्यायां काले विधीयते ॥

ह.-सूर्याचन्द्रमसोस्सहवासो परिमन्काले भवति स कालोऽमावास्या । तस्याममावास्यया आग्नेयादिप्रधानसमुदायेन यजेत् । क्षणमात्रत्वादस्य कालस्य, तावित काले साङ्गस्य प्रधानस्य प्रयोक्तुमशक्यत्वात्, यथायं क्षणः प्रयोगमध्ये भवित । तथाऽमावास्यया यजेतेत्यस्योपदेशस्यार्थो वर्षनीयः ॥ यथा चन्द्रयोगो मध्यवर्तिकालो भवतिः प्रधानं च तत्स-निकृष्टं तथोपवासं वदिष्यति ॥

- २०. क-पोर्णमास्यामिति सप्तम्या कालिनेदेशः । यस्मिन्काले चन्द्रादित्ययोः परो विप्रकर्षस्तस्मिन् चन्द्रमाः पूर्यते ।
  स कालः पोर्णमासी । पोर्णमास्येति तृतीयानिदेशः । 'आग्नेयोष्टाकपाल ऐन्द्राग्न एकादशकपालः ' इत्येवमादिभिर्निदिष्टानि
  पोर्णमासीनामकानि । अत्रापि तृतीयानिदेशात्तया पोर्णमास्या
  करणभूतया साङ्ग्या पोर्णमास्यां काले यजेत ॥
- २१. क-कलाभिः पूर्णमाणो यस्मिन् क्षणे चन्द्रमास्स
  पूर्णमासः । पूर्णः क्षयाभिमुखः । तस्मिन् चन्द्रादित्ययोः परो
  विप्रकर्षो भवति । स क्षणः पर्वसिन्धः । पञ्चदश्याः प्रतिपदश्च पूर्णमासयोगान् [पौर्णमासी] तत्क्षणयोगान् पञ्चदशी
  प्रतिपञ्च पौर्णमासी । तदा अहर्द्वयात्मकपौर्णमास्यां 'पौर्णमास्या
  यज्ञेन' हिन साङ्गा पौर्णमास्यनुष्ठेया विधीयते । तत्राहर्द्वय
  यस्मिन्नहिन चन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पेन् उदेति तां पौर्णमासीं यागानुष्ठानात्पुरस्तात्पूर्वमुपवसेन् । पूर्नरिनयतकालत्वान् यस्मिन्नहन्यपराक्षे राज्ञो सन्ध्यायां वा पूर्णश्चन्द्रमाः चन्द्रादित्ययोः
  परो विप्रकर्षस्म पर्वकालः । तां पौर्णमासीमुपवसेन् । राका
  चेयम् ॥

ह.-अहरिति सप्तम्या लुक्, यिसमहनीत्यर्थः । पुर-स्तादित्येतत्यदमस्मिन् सूत्रे इदानीयन्वयं न लभते ; प्रयोजना-भावात् । उत्सर्पेदिति पदमन्वितमप्यविवक्षितमेव । यिसमन्वहनि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-यथाप्रयोगमध्ये पर्वकालो भवति, प्रदानं द्वितीयासन्तिकृष्टं तथोपवासं विद्धाति.

चन्द्रमाः पूर्ण इत्यर्थः । तामुपवसेत् तस्मिन्नुपवासं कुर्यात् । पौर्णमासीमिति सप्तम्यर्थे द्वितीया । तस्योपवासिवधेरयं विबयः—यदा मध्यंदिनात्परस्तात् प्रतिपत्पञ्चदश्योस्सिन्धः तदोपवासः । उत्तरेनुरिज्या । यदाऽपराह्ने चेत् [यद्यस्यामिज्या
पूर्वोह्मं चेत् ] पर्वसिन्धः कर्ममध्ये न स्थात् । पु[प]रस्तान्मध्यंदिनाचेत् 'प्रातर्यज्ञध्वमिश्वना हिनोत । न सायमिस्त देवया अजुष्टं '
इति मन्त्रवर्णेन 'पूर्वोह्मं वे देवानां ' इति वाजसनेयश्रुत्या च
विरुध्यते । तस्मादुत्तरभाविन्यामुपवास एवत्यवधारितम् ॥

एतदेव सूत्रं पुरस्तात्पेदनान्वितं [अर्था]न्तरेणापि वहनीपम् । प्राथम्यवचनोयं पुरस्ताच्छन्दः । यदहः पुरस्ताचन्द्रमाः
पूर्णः परिमन्नहनि सूर्याचन्द्रमसोः परो विप्रकर्षस्तस्यां पौर्णमास्यां आधानानन्तरं प्रथमपुपवसेदित्यर्थः । अंधानानन्तरं
चोत्तरभाविन्यामेव पौर्णमास्यामारम्भः । उपरितनसूत्रे वक्ष्यमाणायां पौर्णमास्यामारम्भो न स्थान इत्यर्थः । एवं 'यदीष्ट्या
पदि पशुना हित यथोपदिष्टकालाऽन्वारम्भणीया भवति ॥

२२. क-श्वराब्दोऽत्ययम्, आगामिदिनवाची, अधिकरणवृत्तिश्च । अन्वाधानानन्तरिदेने चन्द्रमाः पूरिता चन्द्रमसः
पूरणं भविता । श्वः काले पूर्वोक्के चन्द्रमाः पूरिता चन्द्रादित्ययोः
परो वित्रकर्षस्म पर्वसन्धिरिति । यागानुष्ठानात्पुरस्तात्पूर्वेद्युः
पौर्णमासीमुपवसेत् । इयमनुमितः । अपरेद्युः पर्वसन्धिर्पथा त्रयोगमध्ये भवित, तथा यजेत ॥

्रुः ह. अयः प्रतिपत्पर्वसन्धिरिति वा पूँवेत्युरुपवसेत् । उत्त-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-अर्थान्तरेपि वर्णनीयम्

रेतुरिज्या भवेत्। अस्योपवासिवधेरयं विषयः-पस्यां पौर्ण-मास्यां पूर्वीके सूर्याचन्द्रमसोः परी विप्रकर्षस्तस्यां पूर्वेत्वुरूप-वसेत्॥

२३. क-अस्य सूत्रस्याचार्यग्रन्थः [स्यचायमर्थः] । तृतीयां पौर्णमासीं खाँवकां वाजसनेयिनः पटन्ति । द्वादश्या रात्रिं कृत्वा, द्वादश्यागाविशिष्टे यदा विप्रकर्षस्गं खाँवकेत्याहुः । अल्पका- लावशिष्टायां रात्रयां यदा पर्वकालः सा खाँवकेत्युच्यते । खर्वश- ब्होल्पवाची । अथवा षोडशेह्रि पुरस्तान्मध्यंदिनाद्यदि स्यात्पर्व- कालः सा खाँवका । षोडशेह्रग्रुपवासः । यात्वेषा खाँवका, यस्याश्च पूर्वाह्रे पूर्वकालः, तयोस्सद्यस्कालेति संज्ञा ॥

ह.—खर्वशब्दोल्पवचनः । द्वादशया रात्रि कृत्वा द्वादश-भागावशिष्टे यदा सूर्याचन्द्रमसोः परो विप्रकर्षस्तां व्यविका-माहुः । यद्वा षोडशेहिन यदा पुरस्तान्मध्यंदिनाद्विप्रकर्षस्सा व्यविका । तस्यामुपोष्य श्वोभूते यागः । वाजसनेयिग्रहणं मुख्य-कल्पानुकल्प विवेकार्थम् ॥

२४. क-चन्द्रमाः, उपवसेत्, इत्यनुवर्तते । यस्मिन् क्षणे चन्द्रादित्ययोः परस्सिन्निकर्षस्सहवासः । अमेति सहत्ववाची । स क्षणोमावास्या पर्वसिन्धः प्रतिपदः पश्चदश्याश्च । तस्मिन् चन्द्रमा न दृश्यते । तत्क्षणयोगात् पश्चदशी प्रतिपचामावास्या। तत्राहर्द्वये 'अमावास्यायाममावास्यया यजेतः इति साङ्गा अमावास्या अनुष्ठेया विधीयते । तत्राहर्द्वये यस्मिन्नहनि चन्द्र- मा स दृश्यते चन्द्रादित्ययोः परस्सिन्निकर्षः, स चानियत-

कालत्वादपराह्वे रात्रौ सन्ध्यायां वा स्यान्ताममावास्यामुणवसेत्। कुहूश्चेयम् ॥

ह.—यस्मिञ्जहनि सूर्याचन्द्रमसोः परस्सिञ्जिकर्षस्त-स्मिञ्जहन्यमावास्यामुषवसेदित्यर्थः॥

२५. क-श्वश्वन्द्रमसं न द्रष्टारो नेक्षितारः । चन्द्रादर्शन-कालः प्रतिपत्पञ्चदश्योस्सन्धिः । स कालः श्वः पूर्वाक्षे भिवतिति वा पुरस्ताद्यागानुष्टानात्पूर्वे अमावास्यामुपवसेत् । सिनीवाली चैषा ॥

ह.-श्वस्सिकिषं इति वा पूर्वेद्युरुपवसेत् । पौर्णमास्या-मुपवासवदेवानयोर्विषयो द्रष्टव्यः ॥

२६. क—विधीयन्त इति विधानान्यङ्गानि । एकस्याधि-कारिणः स्वर्गकामादेः पुरुषस्य स्वर्गार्थं यजमानस्य यो व्यापारः स प्रकर्षेण पुरुषार्थकारित्वान् प्रकरणं । तदेकफल्लवादेकं । तंत्रेकस्मिन् प्रकरणे 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति चोद्यमानानि विधीयमानानि समानाङ्गानि भवेयुः । अतो दर्शपूर्णमासयोः आग्नेयादीनां सर्वेषामुपदेशानां न परस्परं प्रकृतिविकारमावः ॥

ह.—प्रकरणं फलवदपूर्वं (प्रधानं समानविधानम्)। विधीयन्त इति विधानान्यङ्गानि । एकस्मिन् प्रकरणे चोद्य-मानानि (आग्नेयादीनि) प्रधानानि समानाङ्गानि । तेषामन्योन्यं प्रकृतिविक्वतिभावो नास्तीत्यर्थः । यहाः प्रधानान्येव समान-विधानानि ; न वैमृधः । वैमृधो विक्वतिरेवेति व्याख्यायते ॥, २७. क-विधीयन्त इति विधयोङ्गानि । तानि प्रक्रतेन प्रधानेन वध्यन्ते अपरुध्यन्ते । पुरुषार्थनिर्वर्तकत्वेन प्रमाणान्तरास्पृष्टापूर्वसाधनं करणम् । करणं विधीयमानं करणमित्युपकारकमपेक्षते । अङ्गान्यपि निरिधकारवाक्यविहितत्वेन प्रयोजनापेक्षाणि सन्ति, श्रुत्यादिभिः फलवत्प्रधानतादर्ध्यं प्रतिपाद्यमानानि, तदेपेक्षितोपकारजनकत्वेन प्रधानेन प्रकृतेनावरुध्यन्ते ॥

ह.-प्रकरणं फलवदपूर्वमेव । तेन सिन्नहिता धर्मा ब-ध्यन्ते । यस्य फलवत्कर्मणस्सकाशे ये धर्मा आम्नातास्ते तदर्था एव सर्वे इत्यर्थः । अतो दर्शपूर्णमासयोविहिता धर्मास्तदर्था एव ; नामिहोत्रसौर्याद्यर्थाः॥

२८. क-श्रुत्यादिभियेषामिवशेषिनदेशः विशेषसम्बन्धो नास्ति यथा प्रयाजादयस्तानि साधारणानि ॥

ह.—अनिरेंद्रों विद्येषाश्रुतिः । अन्यस्य कारणस्याभावे सर्वेषां प्रधानानां सिन्निहितान्यङ्गानि साधरणानि भवन्ति । पर्यमिकरणादयः प्रयाजादयश्चोदाहरणम् । यद्गा—अङ्गानां प्रधानानां साधारणान्यङ्गानि । आज्यधर्मावेदिधर्माश्चोदाहरणम् । अतो[ते]ङ्गानां प्रधानहविषां च साधारणा भवेयुः । तस्मादनू- याजकाले आज्ये दुष्टे, पुनराज्यसंस्काराः क्रियन्ते ॥

२९. क-येषां श्रुत्यादिभिविशेषिनेदेशस्तानि यथोप-देशं व्यवतिष्ठनते व्यवस्थितानि भवन्ति । यथा 'अरुणया ' इति क्रये, लिङ्गेन 'स्योनन्ते ' इति सदनकरणे, वाक्येन 'अवी-वृधेताम् ' इत्यमीषोमीये, प्रकरणेन प्राजापत्ये, स्थानेन 'दिध-रिस ' इत्युपांशुयाजे, समाख्ययाऽध्वर्षुः ॥ ह.-निर्देशो विशेषवचनं । विशेषवचनात् प्रधानविशेष एव धर्मा व्यवतिष्ठन्ते । 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति । स्रुवेण पुरोडाशमनिकः शति चोदाहरणम् ॥

३०. क-यद्यप्याग्नेयोष्टाकपाल इति द्रव्यपरो निर्देशः;
तथाप्याग्नेय इति देवतातद्धितःवादष्टाकपाल आग्नेयः कर्तव्यः ।
तस्याग्नेयत्वं यागमन्तरेण न सिध्यतीति 'आग्नेयोष्टाकपालः'
इति याग एवोपदिष्टः । उपांशुयाज इति यागनाम्ना याग
एवोपदिष्टः । 'अग्नीषोग्नीय एकादशकपालः' इत्यादिभिरपि
याग एवोपदिष्टः । एतानि त्रीणि यजनानि पौर्णमास्यां काले
प्रयोगे प्रधानानि ॥

ह.—अग्नियस्य देवता सोयमाग्नेयः । अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशोष्टाकपालः । अग्नीषोमीयोपि तद्वत् । आग्ने-याग्नीषोमीयशब्दाभ्यां तत्साध्यो याग उपलक्ष्यते । एते त्वयो यागाः पौर्णमास्यां प्रधानानीत्यर्थः । उपांशुयाजस्य व्युत्क्रमेण पाठोऽग्नीषोमीयाभावेष्यसोमयाजिन उपांशुयाजो न निवर्तत इति ख्यापनार्थः ॥

३१. क-तेषां प्रधानानामङ्गान्युपकारकाणि देषभूतानि इतरे होमाः आरादुपकारकाः । न विश्वजिद्दत्फलं कल्प्यम् । नापि रात्रिवदर्थवादस्थं फलं । 'आग्नि गृहपति यज्ञति प्रति-श्वित्ये १ इत्येतमादीनां । प्रधानोपकारार्थत्वेन परार्थत्वात्फलश्रुते-रर्थवादत्वं । अतः प्रधानानामङ्गान्यारादुप्रकारकाणि । सन्नि-पत्योपकारकाणां तु दृष्टप्रयोजनत्वान्नानङ्गता दाङ्क्या ॥ ह.—पारिशेष्यादेव सिद्धे पुनर्वचनं 'यत्प्रयाजानूयाजा इज्यन्ते वर्मेव तद्यज्ञाय क्रियते वर्म यजमानायः' इति फलसाधनतया स्तुतानां प्रयाजादीनामङ्गत्वज्ञापनार्थम् । यद्दा-वैमृधः पौर्णमासस्याङ्गमिति ख्यापयितृमारम्भः॥

३२. क-आग्नेयेन्द्राग्नावसोमयाजिनोऽमावास्यायां काले अमावास्याशब्दवाच्यो प्रधानभूतौ । तदङ्गमितरे इत्यनुवर्तते॥

ह.-इन्द्राग्नी देवता यस्य सोयमैन्द्राग्नः । अमावास्याया-मसोमयाजिन एतो यागौ प्रधाने इत्यर्थः॥

३३. क—सान्नाय्यशब्देन यागसाधनभूते दिधपयसी उच्ये-ते | ताभ्यां साध्यांवैन्द्रयागौ माहेन्द्रयागौ वा सोमयाजिनो द्वितीयस्थानापन्नेन्द्राग्रस्थानापन्नौ भवतः ॥

ह.—साझाय्यमिति हविषो दिधिषयसोरिभिधानम् । 'इन्द्रस्य वृत्रं जद्मुषः ' इत्यारभ्य ' तत्साझाय्यस्य साझाय्यत्वं '
इत्यन्नः साझाय्यशब्दप्रवृत्तेरर्थवादः । तत्साध्यौ यागौ साझाय्यशब्देन लक्ष्येते । तो हो सहप्रदानत्वात् द्वितीयमित्येकवचनानेतन शब्देन अभिधीयेते । साझाय्यं सोमयाजिनो द्वितीयं
प्रधानमित्यर्थः । दर्शपूर्णमासप्रकरण एव 'सोमयाज्येव सझयेत् '
इति सोमयाजिन एव साझाय्ये सिद्धे, सोमयाजिन इति वचनम्
पत्नीमरणे पुनर्दारिक्षयायां आधाने कृते, पुनस्सोमयागादर्वाक्साझाय्यप्रतिषेधार्थम् । अयं चार्थो दिश्वतो मनुभाष्यकारेण 'अधिकारान्तरं पुनर्दारिक्षयायां, न पुनः पूर्वाधिकारप्रसङ्गः '
इति । अस्मिन्नेव विषये साझाय्यस्य प्रतिषेधस्त्यप्टमुक्तो बोधायनेन । अनेनैव न्यायेन अजस्त्रान्वारम्भणीयादि सर्वं पुनर्दारिक्रयायां प्रथमाधानवदेव क्रियते । अम्रीषोमीयोपि न क्रियते प्राक्षुनस्सोमयागात् इति ॥

३४. क-असोमयाजी ब्राह्मणः पुरोडाशद्रव्यकममीषोम-दैवत्यं यागं न कुर्यात्॥

ह.-ब्राह्मणस्पेति छेदः 'आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया संसोमेने ब्राट्मीकोमीयो भवति श्रह्म श्रुत्यन्तरे दर्शनात्॥

३५. क-ब्राह्मणस्थत्यनुवर्नते इत्याशङ्क्याह वर्णाविशेषेणेति । 'नासोमयाजी सन्धेयत् सन्धेयद्वा ' इति यदा त्रयो वर्णा
असोमयाजिनस्सान्धाय्यं यागं कुर्वन्ति, तदैन्द्राम्मयागाभावः ।
अमावास्यायामसोमयाजिन ऐन्द्रामसान्धाय्ययोविकल्पः । यौर्णमास्यां त्वसोमयाजिनो ब्राह्मणस्यामीषोमीययागाभाव एव ।
तद्रहितापि पौर्णमासी पुरुषार्थं साधयति । द्वयोरेव हि यागयोः पौर्णमासीशब्दवाच्यत्वमस्ति ; प्रत्येकं नामयोगात् ।
तस्मादमीषोमीयरहितावेवेतरौ पुरुषार्थं साधयतः ॥

ह.-ऐन्द्राग्रस्सन्नयतो वर्णाविशेषेण न भवति। सोम-याजिमात्रस्य न भवति ; किन्तु, असोमयाजिन एवेत्यर्थः॥

३६. क-स्वस्य कालः स्वकालः स्वकालस्य विधो, पितृ-पत्नो नामामावास्यायामनारभ्याधीतः तस्य स्वकालो विधी-यते । अग्रिष्टोमे प्रवृणक्तीतिवन्न कर्मसभ्यन्धः अतः 'तस्मा-त्पितृभ्यः पूर्वेषुः क्रियते श्रहति कालमात्रविधानादनङ्गं स्थात् ॥ ह.— पितृणां यज्ञः पितृयज्ञः । अत्र पिण्डपितृयज्ञः पितृयज्ञ इत्यभिधीयते । 'तस्यात्पितृभ्यः पूर्वेद्युः क्रियते ' इति दर्शपूर्णमासप्रकरणे दर्शनात् । कर्मसध्यवर्तित्वादङ्गत्वे प्राप्ते इदमुच्यते । अनङ्गं पिण्डपितृयज्ञस्यात् । कुतः ! स्वका- लविधानात्, 'अमावास्यायामपराह्ने पिण्डपितृयज्ञः ' इति । न सङ्गत्वे पृथङ्गालो विधीयते, यथा प्रयाज्ञादेः ॥

३७. क-दर्शपूर्णयासाभ्यां सह नुष्यवत्प्रसङ्ख्यानात् गण-नात् तद्देवानङ्गम् । एवं श्रुतिः 'चत्वारो यहायज्ञाः । अग्नि-होत्रम् दर्शपूर्णमासौ चानुर्मास्यानि पिण्डपितृयज्ञ इति १ एवं नुस्यवत्प्रसङ्ख्यानानाङ्गम् ॥

ह.—तुल्य इव तुल्यवत् । प्रसङ्ख्यानं परिगणनं; परिगणनादित्यर्थः । एवं हि श्रूयते ' चत्वारो वै महायज्ञाः । अग्निहोत्रं दर्शप्र्णमासौ चातुर्मास्यानि पिण्डपितृयज्ञ इति । यद्वा—
प्रसङ्ख्यानं विधानं 'अप्यनाहिताग्नेः' इत्याहिनाग्नेरनाहिनाग्नेश्च तुल्यवद्विधानादित्यर्थः । अत्र खनाहिताग्नेर्व्यक्तमनङ्गं
पिण्डपितृयज्ञ इति । तद्वदेवाहिताग्नेरपीति ॥

३८. क-प्रतिषिद्धे अमावास्यायामे पिण्डपिनृयज्ञो हश्यने 'पौर्णमासीमेव यजेत नामावस्यां ; पिण्डपिनृयज्ञमेवामावास्यां प्रीणाति ' इत्यमावास्यायां पिण्डपिनृयज्ञमनुवदन् तदनङ्गं दर्शयति ॥

ह.-एवं द्वि शाखान्तरे श्रूयते 'पौर्णमासीमेव यज्ञेत भातृव्यवान्नामावास्यां पिण्डापितृयज्ञमेनामावास्यायां कुरुते हित दशें प्रतिषिद्धेषि पितृयज्ञमनुवदम् अनङ्गभावं दर्शयति । अनङ्गत्वाच कुण्डपायिनामयने न क्रियते, नक्षत्राधानानन्तरे च
दर्शिप क्रियते, अदृष्टचन्द्रागां प्रतिपद्यपराद्धे क्रियत इति
प्रयोजनानि । तत्राहवनीयस्य न प्रणयनं, अर्थाभावात् । नित्यश्वायं पिण्डपितृयज्ञः ; 'मासि पितृभ्यः क्रियते ' इति श्रुतेः।
मासि मासि पितृभ्यः क्रियते इत्यस्यादश्रुतेरथींवधायते ;
'तस्मादहरहर्मनुष्याः ' इति चीष्साधिकारे श्रूयमाणत्वात् ।
चीष्सायां च नित्याधिकारोवगम्यते ; यथा—' वसन्ते वसन्ते
ज्योतिष्टोमेन यज्ञेत ' इति । नित्येष्विष स्वर्गफलं केचन
मन्यन्ते ॥

३९. क-अधिकारिणदसंयुक्तवावयिनिर्दिष्टं कर्म प्रधानम्। तत् यत्र विहितं तत्राङ्गेस्सह विधीयते; यथा-'उद्भिदा यजेत पशुकामः' सौर्यं चर्रु निर्विष्ट्रसवर्चसकामः' इति॥

ह.-अङ्गेस्सह वर्तत इति सहाङ्ग्य् । अङ्गोपदेशशून्यं प्रधानं दर्शपूर्णमासादिभ्योतिदिष्टैरङ्गेरङ्गसहितं भविष्यतीत्पर्थः। सौर्यत्रिकदुकादय उदाहरणम्॥

इति द्वितीयः खण्डः.

अथ तृतीयः खण्डः.

्र-२. क-सहाङ्गं प्रधानमित्यनुवर्तते । यत्प्रधानं यत्र देशादिषु स्वशब्देन वाचकेन निर्दिश्यते उपदिश्यते, तत्र

तत्सहाङ्गं भिहितं प्रत्येतव्यम् । अङ्गान्यपि तत्र विहितानि जानी-यात् । यथा 'प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत १ इति साङ्गं तत्र वैश्वदेवं । ' शरिद वाजपेयेन यजेत<sup>्र</sup> इति वाजपेयस्सहाङ्गः । साङ्गस्य कर्तृविधानं 'यजमानस्स्वयमिश्वोत्रं जुहुपान् 'पर्वणि ब्रह्मचारी जुहुयान् ' इति । करणनिभित्तोपि साङ्गस्य विधानं । स्वर्गाय विहितम् अग्निहोत्रं यावज्जीविमिति जीवननैमित्तिकं साङ्गं विधीयते । अथवा साङ्गं प्रधानं 'देशे काले कर्तरिः इति । यत्र देशे काले कर्तरि निमित्ते च प्रधानं विधीयते, तत्र तानि च विहितानि भवेगुः; यथा—'प्राचीनप्रवणे वैश्व-देवेन यजेत' 'शरौद वाजपेयेन पजेत' 'यजमानस्स्वयमग्निहोत्रं जुहुपात् ' 'यावज्ञीवममिहोत्रम् ' इति निर्दिष्टम् । न स्वः अस्वः । क्रियाकारकमधिकारिणः स्वम् । अधिकारी न कस्य-चित् स्वम् । अस्व इत्यधिकार्युच्यते । अस्ववाची शब्दो यस्य प्रधानस्य तदस्वराव्दं प्रधानम् । यत्र प्रधानमस्वराव्दं अधिका-रिपदसंयुक्तं निदिश्यते अपूर्वी विधीयते ; यथा- उद्भिदा यज्ञेत पशुकायः '' सौर्यं चक्तं निर्वपेद्रुद्मवर्चसकायः ' वैश्वानरं द्वादश-कपालं निर्वेषेत्पुत्रे जाते ? इति ॥

१. ह-सहाङ्गं प्रधानियाधिक्रियते। तथा उपरितनसूत्रगतं यत्पदम्पि प्रतिकृष्यते। देशविशेषे कालविशेषे कर्नृविशेषे च
यत्प्रधानं निर्दिश्यते, तत्स्वकीयेरङ्गेस्सह निर्दिष्टं प्रतीयादित्यर्थः।
'विषय आलभेत' इति देशस्योदाहरणम्। तत्र षड्ढोनृपश्चिछियूपाहुत्यादयोपि विषय एव क्रियरन्। तथा प्राचीनप्रवण
एव पश्चहोत्रादयः। 'शरदि वाजपेयेन यजेत' इति कालस्यो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ख-निर्दिश्यते तत्तस्य साङ्गमेवः

दाहरणम् । तत्र सौत्रामण्या मैत्रावरुण्याश्च रारदेव कालः । 'परिस्नजी होता भवति' इति कर्नुहदाहरणम् । तत्र वृहस्पति—सवे साम्रिचित्ये परिस्नजित्वं विधीयमानं सौत्रामण्या मैत्रावरु—ण्याश्चोपादीयते । यदा वाजपेयादं वृहस्पतिस्रवो भवति, तदापि रारत्काले क्रियते । तस्यातिदेशातो वसन्तकालः प्राप्तः । वाजपे-पाइस्य शरत्कालत्वादिभिन्न'योगत्वाद्वहस्पतिस्रवस्येति ॥

२. ह-'देशे काले कर्तरीति निर्दिश्यते' इति वर्तते I स्व [एव] शब्दो यस्यासो स्वशब्द इति विग्रहः; सामर्थ्यापेक्षत्वात् स्वराब्दस्य । किञ्चित्प्रधानं स्वराब्देन गृह्यते ; यथा-'सौर्यः' 'निरुढः' इति । किञ्चिलयानं परशब्देन गृह्यते [यदन्याक्रभूतं, यथा सौत्रामणी मैत्रावरूण्यामिक्षेति] प्रधानशब्दचोदिनत्वा-दक्षप्रधान<sup>2</sup>विधे: । अयसस्य सूत्रस्यार्थ:; यत्र 'देशे काले कर्तरि दित निर्दिश्यते तत्र स्वशब्दमेव निर्दिष्टं विजा-नीयात्, न परशब्दिमत्यर्थः। 'मध्येम्नेराज्याहुतीः ' इति देश-स्योदाहरणम् । तत्र प्रधानभूता एवाहुतयो अग्नेर्मध्यदेशे विधी-यन्ते । 'यदीष्ट्या यदि पशुना यदि सोमेन १ दिन कालस्योदा-हरणम् । तत्रेष्टिपशुसोमानां निरूहसौर्यादयस्म्वशब्दा एव नि-र्दिश्यन्ते, न परशब्दाः सौत्रामणीमेत्रावरुण्यादय अन्नभूताः। इष्टयः पत्रावो वा सहाज्ञा न निर्दिद्यन्त इत्यर्थः । अङ्गभूत-त्वात्तयोर्न भवति सद्यस्कालता । तंथा 'पशुवन्धेन यक्ष्यमाणव्धनः ड्ढोतारम् ' इति कर्तुक्दाहरणं । तत्रं स्वशब्दा एव निरुढादयः वशुबन्धेन मृद्यन्ते, न परशब्दा अग्नीवामीयादयः । अनस्तेषु न भवति बड्ढोता ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-द्भिन.

३. क-अपूर्वा दर्वीहोंमा न कुतिश्विद्धमीन् गृह्णीयुः, याव-दुक्तितिकर्तव्यताकाहत्यर्थः । यथा 'दशहोतारं मनसाऽनुद्धत्याऽ हवनोपे सम्रहं जुहोति' हाते । एवमादीनां न कुतिश्विद्धर्म-प्राप्तिः ॥

ह.—अपूर्व इति प्रकृतिरिभधीयते । न विद्यते पूर्वी यस्य सोपूर्वः । दर्वीति होमानां विद्येषनामधेयम् ; ब्रह्मौदनहोमे पाक्रयज्ञह्योमेषु च दर्व्या होम इति अपूर्वो दर्वीहोमः न कुतिश्च-द्धमान् गृह्याति, यावदुर्पादेष्टाङ इत्यर्थः ॥

- ४. क-के पुनर्दवीं होमा: १ किलक्षणाः १ जुहोतिशब्द-श्चोदनो विधायको येखां ते होमा दर्वीहोमसंज्ञका: । दर्वीहोम-राब्दो जुहोतीति विहितहोमनामधेयम् ॥
- ४. क-यन्त्रेण वा, देर गण्येन वा देवता उद्दिश्याज्यादीनां द्रत्याणां प्रदीयमानानामाहवनीयादिषु प्रक्षेपो होमः । तस्ये-दानीं सामान्येनेतिकतीयतो यते । प्रदीयते येन प्रदानं । स्वाहा-कारः प्रदानं पायः जः स्वाहाकारप्रदानः । यत्र मन्त्रे स्वाहा-कारो न पठितस्तत्र मन्त्रस्थान्ते शुद्धदेवतापदे च स्वाहाकारो-विधीयते ; यथा-नारिष्टहोमे 'दश ते तनुवो यज्ञ यिज्ञयाः ' हति, अग्रये स्वाहेति च ॥

ह.—जुहोतिशब्देन चोदना यस्य स जुहोतिचोदन: । क्रचित्प्रत्यक्षेण जुहोतिशब्देनचोदना ; यथा-'नारिष्टान् जुहोति ' इति। क्वचित्परोक्षेण¹ ; यथा 'आघारावाघारयति' इति। स्वाहा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ग-कचिदनुमेयेन.

कारेण प्रदानमस्मिनिति स्वाहाकारप्रदानः। सर्वस्यैव प्रन्तस्यानेते स्वाहाकारः। यस्यमन्त्रस्यादावन्ते वा पितित एव स्वाहाकारस्तत्र तेनेव प्रदानम्। यत्र पुनर्मन्त्रमध्य एव स्वाहाकारः पितिस्त- वान्ते स्वाहाकारेण प्रदानं । यथा—'देवा गानुविदः' इति । 'पुरस्तात्स्वाहाकृतयो वा अन्ये देवा उपरिष्टात्स्वाहाकृतयोन्ये ' इति ह्योरेव नियमात् । यत्नादावन्तेवा स्वाहाकारः पठचते, यथा—'स्वाहा त्वा सुभवस्सूर्याय' इति, यत्न वषद्कारप्रदाने मन्त्रो विहितः, यथा—'जातवेदो वपया' इति, तत्र न मन्त्रा- नेते स्वाहाकारः कर्तव्यः। यत्नाप्यमन्त्रको होमस्तत्रापि स्वाहा- कारेणैव प्रदानम् । यथा—'अयैने व्यप्तस्त्रापि स्वाहा- कारेणैव प्रदानम् । यथा—'अयैने व्यप्तस्त्रापि नाति ; यथा 'सक्तदेव सर्व तूष्णी जुहुयात्' इति ॥

५. क-प्रदानमित्यनुवर्तते । आज्यस्थान्या घुराया वा आनीय ह्लवेण वा जुहा वा जुहोति । सक्तदृहीत्वा सक्तदेव होतव्य इत्यर्थः॥

ः ह—सक्तृहृहीत्वा दर्वीहोमा होतव्या इत्यर्थः । सारस्वतौ होमो चतुर्होता चोदाहरणम् ॥

६. क-यथा 'उपाकृत्य पश्च जुहोति ' इति आहुतिमाहुतिं प्रत्याहुति, परिगणय्य स्तुवेण नावन्त्यवदानानि गृह्णाति । जुहुपमा-नीयाच्छिद्याच्छिद्य होतव्यः ॥

ह—नारिष्टहोमादिष्वाहुनिगणेषु यावत्य आहुतयस्ताव-न्त्याज्यानि गृहीत्वा विगृह्य विगृह्य होत्व्या इत्यर्थः॥

- ७. क-समवदानं सहावदानं पूर्वोक्तं न वा कुर्यात्कुर्या-देव वा॥
- ह.-समवदानं सर्वग्रहणमधस्तनसूत्रे विहितं न कुर्यात्, हुत्वा हुत्वा पृथगेव गृह्णीयादित्यर्थः । पूर्वसूत्रेणास्य विकल्पः॥
- ८-९. क-दर्वां हो मेषु समिदभावस्त्यात् समिद्वर्जं कुर्यात् । किमिविशेषेण १ नेत्याह, अग्निहोत्तवर्जं । अग्निहोत्रं वर्जयित्वान्यत्र । ननु तेषु दर्वा हो मेषु कुतस्समित्प्राप्त्याशङ्का १ उच्यते । 'यदेकां समिधमाधाय द्वे आहुती जुहोति । अथ कस्यां समिधि द्वितीयामाहुतिं जुहोति । इति अग्निहोत्ने प्रत्याहुति समिदाश- इत्यते । तेन लिङ्गेनाहुतावाहुतौ समित्स्यादिति सर्वदर्वा होमे प्रत्याहुति स्वाहाकारवत्सामान्येन समिद्विधिरस्तीत्याशङ्का । कथं ताई सेषा निवर्तते १ 'यद्दे समिधावादध्यात् । भ्रातृत्य- मस्मै जनयेत् । इति निन्दितत्वात् । अग्निहोत्र एव समिद्विधाननम् । अन्यत्र दर्वी हो मेषु समिदभावः ॥
- दः ह—सिमधोऽभावस्सामिदभावः । अग्निहोत्रप्रकरणे 'येदेकां सिमधमाधाय दे आहुती जुहोति । अथकस्यां सिमिधि दितीयामाहुति जुहोति हितीयामाहुति जुहोति हितीयामाहुति जुहोति हितीयामाहुति जुहोति । अथकस्यां सिमिधि सिमिधः प्राप्तिमाशङ्कय तिन्निषेधार्थोयमारम्भः ॥
- ९. ह-अग्निहोत्रस्यापि समिधः प्रतिषेधे प्राप्ते, प्रति-प्रसूयते अग्निहोत्रे समिद्भवत्येवेति॥
- १०. क-अपरेणाग्निमग्नेरपरत्रासीनः दक्षिणं जान्वाच्य भूमो निपात्य न सव्यं नोभयम्, अनाच्यानिपात्य वा सर्वदर्वी-होमान् जुहोति । एक अमेत्सर्गिको विधिः॥

ह.-अग्निमपरेण वेदेहत्तरतः । 'नान्तराम्नी संचरित । इति प्रतिषेधात् , क्वचित् 'अन्तर्वेद्यामूर्ध्वस्तिष्टन् । इत्यन्तर्वेदि-विधानाच । जान्वाच्येति जानु भूमौ निपात्येत्यर्थः । अनाच- • नमनिपतनं सङ्कुच्य वा । होमवहुत्वे प्रक्रम आरम्भप्रयोजनम् ॥

११. क-करम्भपात्राणि प्रत्यर्मुबन्तिष्ठन् बुहोति ॥

ह.-यथा सावित्राणि सिधिष्टयजुरिति । सामान्यिवशे-षयोर्विकल्पः कैश्चिदाश्रित इति तिल्लिषार्थमारम्भः ॥

१२. क-अपरेणाहवनीयं दक्षिणाभिमुखो वेदिमतिक्रम्य प्रसन्यमुदगावृत्त उदङ्मुखो यतो मन्येतानभिक्रम्य होष्यामीति तत्रतिष्ठन् सर्ववषट्काराहुतीर्जुदोति॥

ह.–अत्राहुतिशब्देन वषट्काराहुतयो अदर्वीहोमा अप्य-भिषीयन्ते ॥

्रे 🎎 क-यथावचनमेव जुहोति । यथा सौम्ये चरो पितृ-पत्ने च हर्वीपि ॥

ह.—यथा 'सीम्ये चरौ दक्षिणतोवदायोदगतिक्रम्यः । इत्येवमादयः ॥

१८. क-आश्रुतं 'आश्रावय ' इति । प्रत्याश्रुतं 'अस्तु श्रीषट् ' इति । याज्यानुवाक्ये, याज्याया 'अल्पाच्तरम् ' इति पूर्वनिपातत्वम् । औषधपशुसात्नाय्यानामवदानेषु उपस्त-रणाभिघारणे चतुरवत्ततासंपादके । आज्यहविष्षु चतुर्मृहीतमेव । वषटकारश्चादवीहोमानां-प्रधानधर्माः ॥ ह.—आशुतमाशावयतीति । आशुतं च प्रत्याश्रुतं चाश्रुतप्रत्याश्रुते । इत्यते द्रव्यमनयेति याज्या । अनूच्यते
ग्रहिश्यते देवतेत्यनुवाक्या । याज्या चानुवाक्या च याज्यानुवाक्ये । आज्यव्यतिरिक्तहविषां पुरोडाश्यमांससान्नाय्यादीनां उपस्तरणाभिचारणे विधीयेते । ते च हविस्संस्कारार्थे । आज्यं चतुर्गृहीतमिष चतुस्सङ्ख्याविच्छन्नमिष
प्रधानद्रव्यमेत्र । अतो दाक्षायणयज्ञे एन्द्रस्योषांशुयाजस्थानापन्नत्वात् आज्यविकारे दक्ष एव चतुर्गृहीतम् । तत्रवःपस्तरणाभिघारणे न क्रियेते । आज्यस्थानापन्नत्वात् जाघन्या अषि चतुरवदानं, नोपस्तरणाभिघारणे इति ॥

१५. क-आहुनिषु कार्यासु वषर्कृते वषर्कारे कृते 'वौषर्' इति शब्द उक्ते यागे द्रव्यस्य खुगादिभ्यः प्र-च्यावनं, वषर्कारेण वा सह।।

ह.-सन्निपातस्सङ्गयः ॥

१६. क-सिन्नपातपेदित्यनुवर्तते । वायव्यचमसादिषु सी-मादौ गृद्यमाणे 'उपयायगृहीतोसि' इत्यनेन सह अस्पो-चारणकाले वायव्यादिषु सोमादिषु ग्रहणम् । पुरस्तादुप-पामादिषु मन्त्रेण पावदेवनोच्यते नावद्वारां स्नावयेत्॥

ह.-उपयामशान्देन ग्रहे वैन्द्रवायवादिषु कियां सन्निपात-येत् संयोजयेदित्यर्थः । मन्त्रान्तेनेत्यस्यायमपवादः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क—तत्र,

१७. क.-इष्टकोषधानमिष्टकासादनम् । तच्चास्य म-न्त्रस्यान्त्यपादेन प्रकादयते । अतः तयादेवतेनोषधानमुपक्र-म्य मन्त्रान्ते परिसमाषयेत् । अन्यथा मन्त्रस्याद्वष्टार्थत्व-प्रसङ्गः ॥

## इ.-क्रियां सिन्नपानयेदिनि शेषः॥

हित पवमानहिविषामाभ्रेयेन समानतन्त्रत्वे सित पुरोडाशगणः । प्रकृतौ निर्वापप्रभृत्यापिण्डकरणात्संसृष्टौ भागौ ।
तयोर्यस्यै देयतायै यो भागः यथाभागमन्त्रसामर्थ्यात्स एव
भागस्तस्यै देवतायै भवति । नान्यदियन्यदीयं सङ्क्रामित ।
विकृताविष पुरोडाशगणे 'मस्तस्य शिरोसिः' इति पिण्डं
कृत्वा, एक्रेकपुरोडाशभागमपिन्छन्त्वात् । यत्र वहुषु भागेषु संसृष्टेषु एक्रेकिस्मन्नपिन्छश्यमाने विभागमन्त्रवलादेव
क्रमाद्वयावृत्तिरितरेषां स्यात् तेभ्यश्चेतस्येति परस्परं व्यावतमानेषु, 'व्यावर्तध्वप्' इति मन्त्रे बहुवचनप्रयोगः कर्तव्यः । स चोहः । एक्रदेवत्येषि पुरोडाशगणे अवदानक्रमार्थयेवापिन्छन्त्वात् । प्रकृताविष वैमृथस्य समानतन्त्रत्वे चोदनावलात्किचिदृहिभिन्छिन्ति । अपरे तु—नानाबीजेविव पात्रीशूर्षभेदेनाषि समानतन्त्रत्वा । इतिरिति नोहं
कृतिन्ते ॥

ह.-पुरोडाशानां गण: पुरोडाशगण: । अपच्छेदी

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ख—त्व.

विभागः । पुरोडाशबहुत्वे 'यथाभागं व्यावर्तध्वम्' इत्येकैकं पुरोडाशं विभजेदित्यर्थः । 'अग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदग्नये पावकायाग्नये शुच्ये ' इत्युदाहरणम् । 'येन पत्नेनित्सेन्' इति विहितेन पुरोडाशेन
चत्वारः पुरोडाशा अस्यामिष्टो भवन्ति । तत्र 'यथाभागं व्यावर्तध्वम्' इति द्वौ पिण्डौ विभजेत् । 'यथाभागं
व्यावर्तिथाम्' इति द्वौ पिण्डौ विभजेत् । 'यथाभागं
व्यावर्तिथाम्' इति प्रकृतो विभज्यमानमपि पिण्डद्वयमितिशङ्कया पुरोडाशगणेपि विभज्यमानयोद्धित्वान् अनूहमाश्यङ्क्य प्रकृतो हविरभिधानत्वात्युरोडाशगणे च हविषां बहुत्वादूहोपदेशः । यदा—विभज्यमानद्रव्यस्यैकत्वादेकवचनमाशङ्क्येकस्मिन्नपि हविषि विभज्यमान सर्वेषां परस्परेण पृथक्करणे सिद्धे वहुवचनान्त कह उपदिश्यते॥

१९. क.-अपच्छिन्द्यादित्यनुवर्तते । यदोत्तमी द्वी भागी परिशिष्टी, नदा तयोरन्योन्यव्यावृत्तिमाञ्चापेक्षणा-द्विवचनेन व्यावेत्थामिति विभागः कर्तव्यः॥

बहुषु पुरोडाशेष्वेकेकास्मित्नपाच्छित्तमाने द्रव्यदेवनाविषय-यागात्तनुष्ठानसिद्ध्यर्थे यागचोदनाक्रमेण प्रथमाये देवनाये प्रथमो भागो दिनीयाये देवनाये दिनीय इत्येवं सर्वत्राव-धृनेषूत्तमयोः क्रमाभावेन कस्ये क इत्यनवधारणात्निर्णायक-प्रमाणान्तराभावाच स्वयमव इदमस्या इति सङ्कल्पयेन्। प्रकृताविष पुरोडाशयोरेवमेव सङ्कल्पः। अनुश्रास्त्रप्रामा-ण्यात्तस्या एव भवति ह.-देवताया उपदेशनं देवतीपदेशनम् | इदमग्नेः पावक-स्येदमग्नेदशुचेरिति तयोरेवोत्तमयोर्देवनोपदेशनम् । पूर्वेषां कमादेव देवताविशेषसम्बन्धोऽसन्देहेन ज्ञायते । अतस्तयो-रेवेत्वृक्तम् । अत एव¹ हविष्येकस्मिन्त्र भवति ॥

२०. क.—चरवश्च पुरोडाशाश्च चक्षपुरोडाशाः ।
तेषां गणस्समवायः । तत्र चक्षपुरोडाशीयान् चर्वर्थान्पुरोडाशार्थाश्च प्रागधिवपनात् अधिवपनार्थ कृष्णाजिनादानात्याक् पृथक्करोति । बहवश्चेशामा बहुवचनान्तेन मन्त्रेण
संविभागः । यावन्तश्चरवस्तावतामयमेको भागः । यावन्तः
पुरीडाशास्तावतामपरः । यथा 'आम्नेयमप्टाकपालं निर्वपतः 'विश्वानरं द्वादशकपालम्' इति । अग्न्युद्वासने
यथा 'धात्रे पुरोडाशं द्वादशकपालम्' इत्यादि । चक्शद्वस्तण्डुलस्वरूपसाध्यानां प्रदर्शनार्थः; यथा 'इन्द्राय हरिवते धानाः' इति । पुरोडाशशब्दश्च पेष्याणां पिष्टानां, 'पौष्णं श्रपयति' इति ॥

ह.—चरवश्च पुरोडाशाश्च चरुपरोडाशाः । तेषां गणः चरुपरोडाशगणः । चरुपरोडाशाहिश्वरुपरोडाशीयास्तण्डुलाः। तानिधवपनात्प्रागप्रे विभजेत् । कृष्णाजिनादानस्याधिवप-नाङ्गत्वात्त्रसदानादिप प्रागेव विभागः । अयं च विभा-ग्राह्मस्यप्रकर्षो न्यायप्राप्त एवोपदिश्यते चरोः पेषणाभा-स्तु वात् । ततश्च लाजार्थेषु शीहिष्ववहननात्प्रागेव विभागः॥

२१. क.-पथोक्ते विभागे छते चर्वर्थः कश्चिद्धा-

गः पुरोडाशार्थः कश्चिद्धागः । तत्रं चर्वथीं भागश्च-रुदेवतानां पथास्वं पुरोडाशार्थी भागश्च पुरोडाशदेवतानां तथोपलक्षयेत्।

ह.—यावत्यो देवता यस्य पुञ्जस्य तावनीभिर्देवनाभि-स्तत्पुञ्जमुणलक्षयेदित्यर्थः ॥

२२. क.—प्रकृतो विभक्तयोहीविषोः किं कस्या इति सन्देहे 'इदमग्नेः' इति मन्त्रेणेदंशब्देन हविनिर्दिश्यते , अमेरिति षष्ठचा देवता च । तस्यास्स्वत्वेन हविः प्र-तिपादितम् । विक्रताविष विभक्तयोश्चर्वर्थपुरोहाशार्थयोः हविस्सङ्घयोः हविषां सङ्कीर्णत्वेन भेदाग्रहणोहेवतार्थद्वय-प्रतिपादनपरो मन्त्रगत इदंशब्द एक्षेकं सङ्घं तन्त्रेण नि-र्विश्वति । असङ्कीर्णत्वाहेवतानां प्रतिदेवतं देवतापदावृ-र्वतः । यथा देवताहिष्वपु 'इदं धानुरिदमनुमत्या राका-यास्सिनीवाल्याः कुह्यः । इति । तथाग्न्युद्वासने 'इदमग्नेवें श्वानरस्य वर्षणस्याद्वरप्तमुमत इदं मित्रस्य । इति ।।

ह.—बहुीनां देवतानामणीदंशब्दस्सकृदेव प्रयुज्यते । दे-विकाहवींध्युदाहरणम् । तत्राभ्रयेन सह षहवींषि भवन्ति । तत्रैवमुपलक्षयेत् 'इदमभ्रेधातुः 'इति पुराडाशार्थं ¹पुअभ्य् । 'इ-दमनुमत्या राकायास्सिनीवास्याः कुह्यः 'इति चर्वर्थम् ⊭ुः

२३. क.—' चरुपुरोडाशः इत्यादिसूत्रत्रयमनुवर्तते । वै- क् श्वदेवहविर्गणे चरुपुरोडाशा व्यतिवन्ताः अन्योन्यं व्यवहि-

¹ख—र्थमर्थ. "•

ताः । तेषु व्यतिषक्तेष्विपि प्रागिधवपनादिभागः, यथादेवतमुपलक्षणम्, इदंशब्दस्य च तन्त्रता । यथा-'इदमग्नेस्सिवितुः
पूल्णो महतां वावापृथिव्योः इदं सोमस्य सरस्वत्याः ।
इति । चर्वादिगणे च चर्वर्थानां पूर्कं देवतोपदेशनम् ॥

ह.—अनन्तरसूत्रमनुवर्तते । व्यतिषक्ता नामान्तरिताः पुरोडाशाश्वर्ताभिश्वरवः पुरोडाशोरिति । एवं व्यतिषक्तेव्व- पीदंशब्दस्तन्त्रं भवेत् । वैश्वदेव मुदाहरणम् । तत्र द्वौ पु- श्लो कृत्वा एवमुपलक्षयेत् 'इदमग्नेस्सवितुः पूष्णो मस्तां वावापृथिव्योः, इति पुरोडाशार्थं पुञ्जम् । 'इदं सोमस्य सरस्वत्याः ' इति चर्वर्थम् ॥

२४. क.-इदानीं चहधर्मा उच्यन्ते । कपालानामुपधानकाले 'धृष्टिरसि ' इत्यादि प्रतिपाद्य प्रथमेन कपालमन्त्रेण चर्वर्था स्थालीमुपदधाति । चहसम्बन्धात् तच्लुपणार्था स्थाली चहरित्युच्यते ।

ेः मन्त्रसन्नाम ४हः । पाकसाधनचरुस्थाली यद्यपि चरुशब्देनाभिधीयते, तथापि पुलिङ्गेन मन्त्रसन्नामः चरु-पाकसाधनत्वाञ्चरुशब्द एवासन्नतर इति तत्सामानाधिकर-प्यं युक्तम्॥

ह.—हॅंथालीपरत्वेन 'ध्रुवासि के इत्यूहो मा भूदित्यूहो-पदेश: ॥

२५. क.-पिष्टाना मुत्यवनकाले ुः चूर्त्वमुप्थाय तण्डुलानु-त्युनाति ॥ ह.—यद्यपि प्रक्रतो पिष्टेषु प्रणीतानां सेचनं, तथाप्यापस्तण्डुलेषु न प्रक्षेप्तव्याः । यज्ञुरुत्यूना अपः स्थास्यामासिच्य, तासु तण्डुलान् प्रक्षिपेशन्, तथैव प्रसिद्धः
ओदनपाको लोक क्षति । एवश्च 'आग्नावैष्णवं घृते चसम्' इति सप्तमीश्रुतिरुपपद्यते । आचार्येणापि दर्शितोयं न्यायः मैत्राबार्द्दस्यत्यायां द्यातकृष्णलायां च 'पवित्रवत्याज्ये कर्णानावपति ' इति, 'तानि पवित्रवत्याज्ये आवपति ' इति च ॥

२६. क.—खुवेण प्रणीताभ्य आदाय अन्या वा यजु
षोत्पूयाभिमन्त्र्य 'समाप' इति चकस्थाव्यामानीय लौकि
कमुदकं चक्षपाकपर्याप्तमानीय तत्रोदकवत्यां चकस्थाव्यां

चर्वनेकत्वे विभागं कृत्वा 'घमोंसि ' इति तण्डुलानावपित ।
'जनयत्ये त्वा ' इति न संयवनं, 'पिष्टार्थत्वात् । न प्रथनं,

नापि श्रक्षणीकरणं, 'पुरो द्वाशार्थत्वात् । नोल्मुकेः प्रतित
पनं, नाभिज्वलनं, न सहाङ्गारभस्माध्यूहनम्, चरोरन्तर्ग
तोष्मणा पाकात् पाकार्थत्वाचेतेषाम् । 'अविदहन्तः ' इति

मीमांसकाः कुर्वन्ति । तस्याप्यर्थकत्यस्याभावात् न । स ह्य
भिवासनार्थः प्रेषः 'नामभिवासयन् वाचं श्रिमृजते ' इत्य
ध्वयोरिक कर्तृत्वात् । नापि लेपनिनयनं , तण्डुलानां लेपाभा
वात् । नाङ्गारापोहनम् । सूर्यज्योतिरित्यभिमन्त्रणमस्ति ।

यथादेवतमभिष्ठारणम् ॥

ह.-अनुहोधिश्रयणमन्त्रस्य , हविरिभधानात्॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ख—आपि.

. २७. क.—स्थान्यामनुद्धृत्य स्थान्या सह चरुमुद्दास्य आसादयति । चरोर[पि]पृथुत्वान् 'आर्द्रः प्रथस्नुः ' इ-त्यिविकृतो मन्त्रः॥

• ह.—सहैव स्थाल्या आसादयेदित्यर्थः । अयं चार्थां न्यायप्राप्त एवापदिश्यते । कथन् । अधिश्रितस्य हिवधो यः पूर्वभागः स एवावदानकाले पूर्वार्ध इत्यभिधीयते । यदि चक्किद्धियेत पूर्वार्धिवपर्यासस्स्यादित्यनुद्धृत्यत्युक्तम् । अधि-श्रयणादि च पूर्वार्धदेशलक्षणं मन्यमान आचार्योभिहितवा-न् 'अपर्यावर्तयन्पुरा डाश्रमुद्धास्य ' इति । अतश्च धाना अपि सकपाला उद्धास्या इति सिद्धम् । प्रथनं श्रवणी-करणं उत्पुक्तस्त्यानं तण्डुलेप्बङ्गाराध्यूहनं अङ्गाराधिवर्तनं च कर्म्याद्धामर्थलोपाचाकियन्ते, दृष्टसंस्कारत्वात् । 'अविद-हृत्तन्श्रमेष्यतः ' इति च क्रियते, आग्नीध्रप्रेषार्थत्वात् । उद्धासन्मन्त्रश्चनोद्धते, पच्यमानस्य चरोः पृथुता जायते इति । विहितस्य प्रथनस्याभावात् 'आर्द्धो भुवनस्य ' इत्यू-हमन्ये वर्णचन्ति ॥

्यस्यः क. दर्शपूर्णमासयोस्सामिधेन्यः अग्निसमिन्धनार्थाः अग्निसमिन्धनार्थाः अग्निसमिन्धनार्थाः अग्निसमिन्धनार्थाः अग्निसमिन्धनार्थाः प्रथमोन्नयास्यां सह पञ्चदशः । बहुयाजिनोपि पञ्चपशः विकल्पेनं लभ्यन्ते ॥

ह.—सिमन्धनार्था ऋचस्सामिधन्यस्ताः पञ्चदश दर्श-पूर्णमासयोर्भवन्ति । अनारभ्य शाखान्तरं सामिधनीनां

ेष-रपृथक्तात्.

साप्तदश्यमाम्नातम् । दर्शापूर्णमासप्रकरणे पाश्चदश्यवचनं बहु-याजिनामपि पाश्चदश्यप्राप्त्यर्थमेव ॥

२९. क.—यासां विक्ततीनां इष्टीनां पशुबन्धानां च 'सप्तदश सामिधेनीरन्वाह' इति पुनस्सप्तदश सामिधेन्यो विधीयन्ते तत्र सप्तदश, अन्यत्र पञ्चदशैव॥

ह.—इदानीं प्रकृतो प्रतिषिद्धस्य साप्तदश्यस्यावकाशोभिषीयते——पास्विष्टिषु पशुबन्धेषु वा साप्तदश्यं श्रूयते
तास्वेव भवति नेनरास्वित्यर्थः; कासु चिद्धिकृतिषु पुनश्श्रवणस्य तास्वेवोषसंहारार्थत्वात्, प्रकरणाम्नातस्यापूर्वसम्बन्धार्थत्वेनानारभ्याम्नातस्य द्वारिविनयोगार्थत्वेन च व्यापारभेदसम्भवात्॥

३०. क.—'आर्थवणा वै काम्यास्ता उपांशु कर्तव्याः' इति या विक्रतय उपांशु क्रियन्ते, तत्र यावत्प्रधानं प्रधा-नदेवतावाचकं पदमुषांशु प्रयोक्तव्यम्, याज्यानुवाक्ये च ॥

ह.—यदिदं शूयते 'उपाँशु काम्या इष्ट्यः क्रियन्ते' इति, तत्र काम्यास्विष्टिषु यावत्प्रधानं तावदेवीपाँशुं भव-ति । नाङ्गेषूपांशुत्विमत्यर्थः । इदं च प्रधानोपांशुत्वं न्या-यसिद्धमेवोपदिश्यते । विकृतौ प्रधानस्य प्रत्यक्षोपदिष्टत्वात्, अङ्गानां चानुमानिकत्वात् प्राकृतविध्यन्तातिदेशोनेव वैकृत्ने तविधेनिराकाङ्क्षत्वात् वैकृतोपदेशापर्यवसानेनेवाकाङ्क्षायाः

द्विकृतावुपदिश्यमानमुपदिष्टेंनैव प्रधानेन प्रथमतरं सम्ब-ध्यत इति न्यायप्राप्तोयमुपेदशः । अतश्च काम्यग्रहणं वि-कृतीनामुपलक्षणार्थम् । उपांशुग्रहणं च विकृत्युपदिष्टधर्माणा-मित्यवधार्यते । अत एव 'उपांशु दीक्षणीयायाम्' इति, <sup>4</sup>उच्चेरमीषोमीये श्वति, 'तनस्तूष्णीममिहोत्रं जुहोति श्वति, 'सप्त ते अग्ने समिधस्सप्त जिह्ना: इत्यग्निहोत्रं जुहोति ' इत्येवमादीनामपि यावत्प्रधानमेव सम्बन्धो भवति । उपां-्र शुक्तस्य शब्दधर्मीत्वास्प्रधानसन्निकर्षाच देवतापदमेवोपांशु प्र-र युद्धते यस्मिन् प्रधानदेवताशब्दो मन्त्रगतः पद्धते । य-त्र द्रव्यशब्द एव पठाते न देवताशब्दस्तत्र तस्मिन्नेवो-पांशुत्वं भवति, यथा ' घृतस्य यज्ञ शित । अ-भीषामीये ुतुः क्रौश्रमि वोचैस्वं 'उच्चैरग्रीषोमीये ' इति वि-<sup>१९९</sup> घीयते, <sup>१</sup>तस्मादुपवसथे यावत्या वा वाचा कामयेत सावत्यानुबूयात् १ इति बहुचश्रुते: । ततः क्रीश्वमि वोचैस्त्वं केल्लंप्रयानार्थमुपदिश्यते । आश्रुतादीनां तु प्रधानस्यापि प्र-क्रुतितः प्राप्तो मध्यमस्स्वरः । नतोग्नीषोमीयवपायागेषु स्व-प्रदेश रभेटादंग्रिकोमाभ्यां मध्यमस्वरं<sup>8</sup> नैयायिका मन्यन्ते ।

> ्रिक्त — येषां प्रधानानां श्रुत्याद्यवगतशेषत्वेः प-दार्थैः कल्पित इपकारः कथमंशपूरकः ताः प्रकृतयः । ततश्च विक्रमयः कथमंशपूरकमुपकारं गृह्वीयुः । विकृत्यपेक्षं दि प्रकृतिवृद्धः । येषां चानिहितेतिकर्तव्यतानामन्यत्र

Service Control

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ध—क्रीअच्च रूपमे. 🏃

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>च—तत्राहे क्रोमीये वपायामङ्गेषु च स्वभेरदः अन्नीषोमीयायामध्यवसाय प्रयोगः

विहिनेनोपकारेण कथमंद्राः पूर्यते ता विक्रतयः । विक्रतिष्विपि
यासां स्वप्रकरणसमाम्नानावगनद्रोषत्वेः पदार्थेः किष्पतीपकारेण सहानिदेशप्राप्तप्राकृतोपकारस्य साकाङ्क्षत्वं करणयित्वैकत्वमापद्य तेनेवोपकारेण कथमंद्राःपूर्यते ता विक्रतयोः
प्रयन्छप्यात्मीयसदृश्चोदनाविहिनकर्मभ्यस्तमात्मीयमुपकारं प्रयन्छनित । अन्यापक्षया ताः प्रकृतयः । एवं च काश्चित्यक्रतय एव अधिहोत्तदर्शपूणमासज्योतिष्टोमाः । काश्चिदिकृतयः प्रकृतयश्च, यथा वैश्वदेवाधीषोमीयपशुप्रथमः
निकाय्यदृादशाहादयः । काश्चिदिकृतय एव, यथा कुण्डपायिनामयनेऽभिहोत्रसौर्यवायन्यपद्मद्भित्योण्डरीकादयः । तत्रानुक्रायिष्यन्ते—'दर्शपूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिः' । द्र्यीपूर्णमासाविष्टीनां स्वेतिकर्तन्यतां प्रयन्छन्तावृष्कृतः।।

ह.—अनाम्नानेतिकर्नव्यताके प्रधाने अन्यतो धर्मातिदेशे इत्युक्तं 'सहाङ्गं प्रधानं ' इत्यत्र । कस्या विकृतेः के प्रकृतिः ? इति विशेषोपदेशार्थमुपरितनसूत्रारम्भः ुः श्रुतः द्रव्यदेवनाका अप्राणिद्रव्यकाः क्रिया इत्य इत्युभिधीयन्ते ॥

३२. क.-अग्नीषोमीयस्यापि पशोस्तावेव धर्मा क्रिकेट

ह.-दर्शपूर्णमासौ प्रकृतिरिति शोषः । क्रिकेमिमीयो निरुद्धस्य । निरुद्धोन्येषां पशूनां वायव्यातीनाम् । इदम-थीमेव श्रुतावग्रीषोमीये विहितानां धर्माणां निरुद्धे सू-न्नकारेण निबन्धनम् । अनूबन्ध्याया निरुद्धवद्वस्त्रमं 'तिस्रो- नूबन्ध्या ' इत्यस्यिन्पक्षे निरूढ एव प्रकृतिः नैकादशिनधर्मा इति ख्यापनार्थम् ॥

३३. क.-सोधीषोमीयः दार्शपूर्णमासिकान् धर्मानात्म-सात्कृत्वा, तेस्सहात्यीयान् सवनीयाय प्रयच्छति । अतस्तस्य प्रकृतिः॥

ह.—सोग्नीषोमीयस्सवनीयस्य प्रकृतिः । सवनीयस्य पशुपुरोडाशस्य एन्द्राग्नपशुपुरोडाशस्य च वार्नग्नहुतानुमन्त्रणं
केचिन्मन्यन्ते । उभयोरग्नीषोमीयपशुपुरोडाशप्रकृतिकत्वं मन्यमाना औपदिशिकाः पुनस्तदनुषपन्निमिति मन्यन्ते । य
एव प्रत्यक्षविहिता अग्नीषोमीयधर्मास्त एवाग्नीषोमीयात्सवनीयंविधिनाऽतिदिश्यन्ते । ये तु दार्शपूर्णमासिकास्ते दर्शपूर्णमासाभ्यामेव सवनीयादिषु प्रवर्तन्ते नाग्नीषोमीयात्, न
हि भिक्षुको भिक्षुकान्याचिनुमर्हतीति न्यायात् । अग्रीषोमीयस्य पशुपुरोडाशस्य वार्तग्रहुतानुमन्त्रणं दार्शपूर्णमासिकम्, तयोरि हुतानुमन्त्रणस्य दार्शपूर्णमासिकत्वमेव
न्याय्यम् । इदमर्थमेवाग्नीषोमीयस्य च पशोरित्यत्र चशब्दप्रहणम् । तस्मादाग्नेयस्य पशुपुरोडाशस्य आग्नेयवद्धतानुमन्त्रणम् । ऐन्द्राग्रस्येन्द्राग्नवत् ॥

३४+३५. क.-एवमग्रीषोमीयलब्धेस्सहात्मीयान् धर्मान् 'आग्नेयः कृष्णग्रीवः' इत्यादिविहितानामैकादशिनानां प्रय-च्छन् तेषां सवनीयः प्रकृतिः । तथा ऐकादशिनाः पशु-गणानां 'आदित्यां मल्हाम्' 'आश्विनं धूम्बललामं' इत्या-दिविहितानां प्रयच्छन्तस्तेषां प्रकृतिः॥ ३४. ह.-एकादिशनीति यागसंज्ञा, यस्यामेकादश यू-पाः परावो वा स्युः । एकादिशिन्यां भवा ऐकादिश-नाः । प्रयोजनं 'मध्येग्रेराज्याहुतीः' इत्येवमादीनां प्र-योगः ॥

३५, ह.-समानतन्त्राणामैकादिशनधर्मा भवेषुः । इ-योरिष समूहो गण एव, यथा 'मैत्रॅ श्वेनमा लभेत वाहणं कृष्णम् शिति । ये पुनस्सोमान्तःपानिनः पशुधर्मा ग्रहावकाशशृतंकारादयस्ते पशुगणेषु न भवन्ति । गर्भि-णीनां कालभेदेन भिन्नत्वान्त्रेकादिशनधर्माः॥

३६ • क.-वेश्वदेवं 'आग्नेयमप्टाकपालम्' इत्यदिविहितम् दर्शपूर्णमासल्ब्धेस्सहात्मीयान्तवप्रयाजादिधमिन् वरुणप्रघासा-दीनां प्रयच्छत्तेषां प्रकृतिः॥

ह.-विश्वेदेवा देवतात्वेन यस्मिन् यागगणेन्तर्भूतास्तस्य वेश्वदेविमिति नामधेयम् । तच्च चातुर्मास्यानामायं पर्व । वक्षणप्रधासो द्वितीयं पर्व । साक्रमेध इति महाहवि भृद्धिते, पञ्चसञ्चराणां तत्र विधानात्, तिक्षिमत्त्वाद्धेश्वदेवातिदे- शस्य । इन्द्रश्रुनासीरो यस्मिन्यागगणे देवतात्वेनान्तर्भू- तस्तस्य शुनासीरीयमिति संज्ञा । तच्चातुर्मास्यानां चतुर्थं पर्व । वक्षणप्रधासादीनां पर्वणां वेश्वदेवं प्रकृतिः वैश्वदेवं प्रकृतिः वैक्ष्वदेववत्करूपवचनं दक्षिणविहारार्थम् ॥

३७. क.—वैद्वदेवे भवो वैद्वदेविकः । एकस्मिन्कपाले सं-स्कृतः परोडाश एककपालः । वैद्वदेविक एककपालः पुरोडाशः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>घ.—गणिनां. <sup>2</sup>घ—साकमेथइति तृतीयं पर्व अत्रपञ्चमहावि.

आत्मीयान्तिशेषधर्मानाज्याभिपूरणस्त्रीहृतत्वादीनितरेषां एकक-पालानां प्रयच्छंस्तेषांप्रकृतिः । स्वधर्मप्रदातृत्वेन वैश्वदेवि-कस्यैककपालस्य निर्देशादिहैककपालसाध्ययागधर्मा नवप्र-याजादयोऽन्येषामेककपालसाध्यानां यागानां नातिदिश्यन्ते । तेषामेव यासनामभिहींमा नैककपालधर्माः । आघारसस्मे-दवदन्तेस्स्थानविशेषोपलक्षण एककपालः ॥

ह.—एकस्मिन्कपाले संस्कृतः पुरोडाश एककपालः । तस्यैककपालस्य वेश्वदेविको वावापुशिव्य एककपालः प्रकृतिः ।
भनेनाभिपूरणादयो वेशेषिका धर्मा एवातिदिश्चन्ते न पुनस्साधारणाः प्रसूषयनवप्रयाजादयो वेकृतेष्वेककपालेषु । अत
एवाचार्वेण वेशेषिकधर्मा आग्रयणे निबद्धाः । मासनामभिर्भिदोमोपि साधारण इत्यवगम्यते । अनु कमणादात्रयणे ।
एक कपालायां कपालनाशेष्ट्यां न क्रियते ॥

६८. क.-बेश्वदेवे यागगणे भवा वैश्वदेवी | न देवता , तिक्षितेन वेश्वदेविश्वया एककपालेन सह निर्देशात् । वेश्व-देव्यामिक्षा एककपालवदात्मीयान् 'द्वयोः पात्रयोरुद्धत्य' इत्येत्रमादीनन्यासामामिक्षाणां प्रयच्छति । सा तासां प्रकृतिः ॥

ू ह.-तमं पयो दाधिसंयोगन घनीमूनम्भिक्षेत्युच्यते । सा वैश्वदेविका इतरासामाभिक्षाणां प्रकृतिः । अस्मापि के-शोषिकाणामेवातिदेशः । वैश्वदेव्या यदुतानुमन्त्रण क्षेत्रणस्सा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>घ.—न साधारण,

ध.—अननु.

युज्यं गमेयम् १ इति । तच्च द्यावापृथिव्येककपालस्य च ['उभयोलेकियोः १ इति ] तच्च मैत्रावरुष्यादीनामामिक्षाणां कायादीनामेककपालानां च मन्यन्ते, वैशेषिकधर्मत्वाहे-वताधर्मत्वाच्च । न चैतहैश्वदेव्यामितदेशप्राप्तं, वैकृतानां हुतानुमन्त्रणानां विकृत्यर्थत्वात् । न चायं देवताधर्मः, कर्मप्रयुक्तत्वाद्धर्माणाम् ।

अन्ये तु.—देवताश्वयत्वाद्वेदवंदववद्धतानुमन्त्रणम् । तथैव मैत्रावरुण्यामपीति<sup>1</sup> स्थितम्॥

३९. क.—दर्शपूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिरिति बह्वीषु प्रकृतिषु का कस्याः प्रकृतिरित्येनाद्विवेकायाह 'तत्र सामा न्याद्विकारः' इति । तत्र प्रकृतिविकृतिभावे सामान्यात्साह-द्याद्विकारः विकृतिर्गम्यते । तत्र प्रकृतिषु हवींषि औष-धमाज्यं दिध पयश्च । देवताश्चामिरभीषोमाविन्द्र इन्द्रामी च । तत्र हविस्सामान्याहेवतासामान्याच विकारो गम्य-ते । तत्र द्रव्यसाहस्यात्पुरोडाशिवकाराश्चरहिरण्यसुरादसः । आज्यविकारा मधूदकादयः । सान्नाय्यविकारा आमिक्षा-वाजिनादयः । पशोः पयोविकारत्वे कुम्भ्यादिदर्शनं हेतुः पशावेवोक्तः । देवतासाहस्याद्विकारभावो वक्ष्यते ॥

ह.-तत्र परापूर्णमासुर्विष्टीनां प्रकृतिः इत्युक्तम् । द-

<sup>्</sup>यं — कर्मप्रयक्तालालको देवताश्रयिखाद्देकतानां प्रकृतिवदूहार्थे यहुतानुमन्त्र-क्रिकेटके सेञ्जावरुण्यादीनामितिः

<sup>्</sup>रेख पुराबार्यकाराश्वरुप्रभृतयः । सुरादय आज्यविकाराः । मध्वादयस्सा-अप्रकारमः । आमिक्षावाजिनादयः पशोविकाराः । पशुविकारत्वे.

र्श्वपूर्णमासयोश्च यान्याग्नेयादीनि पयोन्तानि षद्प्रधानानि तेषामेकैकं प्रधानं वैकृतस्य प्रधानस्य प्रकृतिः । तेन शइदगतमर्थगतमपि सादृश्यमुपदिश्यते । तेन मर्वाणि समप्रधानानीत्यनेन प्रतिपाद्यते । समानस्य भावस्सामान्यं सादृश्यमित्यर्थः । यद्दा-विशेषातिदेशकारणानामक्षरसामान्यादीनामुपसङ्ग्रहणार्थमपि ॥

४०. क,-एका देवता यासां विकृतीनां औषधद्रव्याणां ना आग्नेयधर्मानभिद्यारणादीन् गृह्णीयुः, यथा 'आदित्यं चहम्' 'सावित्रं द्वादशकपालम्' इत्यादि॥

ह. एका देवता येषां चरुपुरोडाशादीनां त एकदेव-ताः । सावित्रः पुरोडाशः सौम्यश्चरुरित्युदाहरणम् ॥

- ४१. क.—हे देवते यासां विकृतीनामौषधद्रव्याणां ता द्विदेवताः । तासां हिदेवत्वसामान्यादमीषोमीयविकारत्वम् । यथा 'आद्यावेष्णवमेकादशकपालम् ' इत्येवमादयः ॥

ंह.—हें देवते येषां ते द्विदेवताः । आग्नावैष्णवमुदाहर-णम् ॥

४२. क.—अग्नीषोमीयविकार इति चशब्देगानुकृष्यते । बहुषो देवता यासां विकृतीनां ता बहुदेवताः ता अने-कदेवतासामान्यादमीषोमीयविकाराः । थपा—'वैश्वदेवश्वरुः ' इत्येवमादगः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ग--मुद्दिस्य तेन.

थ्य--यद्वाऽनुक्रान्तानां विशेषातिदेशकतयामिक्षासामान्यादीनामुपसङ्घहार्थीम्-दमारन्थम् .

ह.-बहवो देवता येषान्त इमे बहुदेवताः । वैश्वदेवश्व-फरुदाहरणम् ॥

४३. क.—द्विदेवता बहुदेवताश्च द्विदेवतात्वानेकदेवतात्व-सामान्यादेन्द्रामविकारा वा | यथा—'आश्विनं द्विकपालं ' 'मारुतं सप्तकपालं ' इत्येवमादयः | न तु¹ समविकल्पः | चत्वार्यक्षराण्यमीषोमो | त्रीणीन्द्रामी | तत्र यासां वि-हुतोनां द्विबहुदेवतापदेषु चत्वार्यक्षराण्यधिकानि वा ता अ-मीषोमीयविकाराः | यासां त्रीण्यूनानि वा ता ऐन्द्राम-विकाराः | तथा चोदाहतं अन्यतन्त्रप्रकृति वा²॥

ह.-ऐन्द्राग्नविकारा वा द्विदेवना बहुदेवनाश्च भवेणुः, न चायं नुल्यविकल्पः । व्यवस्थिनविभाषा द्येषा । चनुरक्षरप्रभृतयोग्नीषोग्नीयविकाराः यथा- 'वैश्वदेवश्चरः ' आगावैष्णवो द्वादशकपालः ' इति । नतोविक् त्र्यक्षरप्रभृतयः
ऐन्द्राग्नविकाराः 'यथा गारुनस्सप्तकपालः ' इति । प्रानर्शेद्दविकाराः पश्चवः पशुप्रभवत्वसामान्यान् 'आज्येन
पशुं ' 'यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्टः ' इति गन्त्रलिङ्गाच । यत्र सगुणा देवनास्तत्र गुणाक्षरेस्सह देवनाक्षराणि गण्यन्ते, गुणानामप्युद्देश्यत्वेनान्वयान् । अतो गुरुनरसान्तपना अग्नीषोग्नीयविकाराः । अर्त एव 'वेदं कुत्विंग्न परिस्तीर्य श्वत्युक्तम् । इत्तरथा ऐन्द्राग्नविकारत्वे वेदानन्तरं वेदिस्स्यान् ॥ ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ख—नचायं,

थ्य-...विकारा इति व्यवस्था । यथोदाहतं सूत्रकृता 'अन्यत्र प्रकृतिदे...... सौम्यश्रकरिति '।

३४. क.-प्रकृतावद्यीषायीये सोमश्च देवता | ऐन्द्रा-ग्ने इन्द्रश्च | ते प्रकृतिदेवते विकृतिष्वेन्द्रपुरोडाशे सोम्ये चरो दृश्येते | ताभ्यायन्यत्रैकदेवतात्वेन विकारभावः | त-योस्सोम्योग्नीषोयिविकारः, देवतेवयात् | तथेन्द्रश्चेन्द्राग्न-विकारः | सोमेन्द्रश्चरस्सोममुख्यत्वादग्नीषोपीयविकारः | इन्द्रासोयीय इन्द्रमुख्यत्वादैन्द्राग्नविकारः ||

ह.-प्रकृतो देवताः प्रकृतिदेवताः । ता वर्जायत्वा एकदेवतानामाग्नेयविकारत्विमत्यर्थः । यथेत्युदाहरणिनर्देशः ॥
अध्यः क.-इह वलीयश्रशन्दश्रवणादनुक्तोपि विकढो विकारः विकारिवरोध आश्रीयते । सामान्यशन्दो हविषापि
कार्यक्ष्यते । यत्र प्राजापत्यचर्वादो प्रजापितदेवताकत्वादुपांशुकार्यक्षप्रमित्राप्तिः श्रोषधद्वन्यकत्वादान्नयधर्मप्राप्तिः । अतः प्राकापत्ये हविदेवतासामान्ये विकद्धचेते । तत्र विरोधे सित हविस्सामान्यादान्नयधर्मप्राप्तिर्वलीयसी । प्रकृतिविकारभाव आसामण्यस्यवे ॥

ह.—इविश्व देवता च हविदेवते | तयोस्सामान्यं हविदे-वतासामान्यम् | हविस्सामान्यं देवतासामान्यं च यदा प्रकृ-तिनियमं प्रति विरुध्यमाने हविस्सामान्येन प्राकृतविध्यन्त-नियमं इत्यर्थः | प्राज्ञापत्यः पुरोडाश उदाहरणय् | तत्र ह-विस्सामान्येन पुरोडाशधर्मा भवेयुः | देवतासामान्येनोपांशु-यागधर्माः | तथा सौम्यचरावाज्यभागयोः इविस्सामान्येनो-पांशुयागविकारत्वम् | नाम्नीवोर्मायविकारधर्माः | अधेकेषां सोमाय पितृमत आज्यं आत्यवाष्युपांशुयाजधर्मात्वम् । ४६. क.—बलाबलप्रसङ्गादिदमाह—यज्ञेतदापतित अवह-ननादिद्रव्यसंस्कारायोग्या ब्रीहिमयास्तण्डुला विद्यन्ते सर्वसं-स्कारयोग्या ब्रीहिसहुशा नीवारा विद्यन्ते, तत्र यदि ब्रीहि-मयः पुरोडाशः अवहननादिसंस्कारहानिः, अथ तत्संस्का-रादन्यः ब्रीहिमयत्वहानिः । एवं द्रव्यसंस्काराविरोधः । तस्मि-न्विरोधे द्रव्यं बलीयः । द्रव्यं ग्राह्यं संस्कारहीनमपि ॥

ह.—द्रव्यं च संस्कारश्च द्रव्यसंस्कारो । नयोविरोधो द्र-व्यसंस्कारिवरोधः । तत्न द्रव्यं वलीयः । यथा गवामभावे गोपयस उपलब्धः अज्ञाश्च पयस्विन्यस्सम्भवन्ति । तत्रं सं-स्कारत्यागेन गोपय एव गृद्यते न पुनस्संस्कारार्थमजापयो गृ-ह्यते । परे तु—संस्कारान्पयसि कुर्वन्ति । 'संस्काराः पयसि क्रियन्ते । गव्ये पयसि क्रियन्ते पूर्वे च मन्त्रा जप्याः 'हिन्दिः' बोधायनश्च ॥

४७. क.-अर्थशब्दः प्रयोजनवाची । द्रव्यप्रयोजनयोर्यत्रः विरोधः तत्र प्रयोजनं वलीयः वलवत् । तथा हि खादिरो यूपद्रव्यत्वेन विहितः 'खादिरो यूपः' इति । तस्य च प्रयोजनमात्मनिवद्धस्य पशोर्मिवारणम् । स चाणुर्वियते तिन्द्रः वारणासमर्थः । तत्समर्थश्च कदरो विद्यते । यदि द्रव्य-ः जिघुक्षा पशुवारणप्रयोजनानवाधिः । यदि तिज्जपृक्षा द्रव्यानवाधिः । अतोर्थद्रव्ययोविरोधः । तत्रार्थो बलीया- न्, प्रयोजनं बलवत्तरम् ॥

इ.—अर्थः प्रयोजनम् । यथा पशुनियोजनार्थं समर्थः

खादिरो न लभ्यते समर्थाः कदरादय एवोपादीयेरन्। नत्वन्याश्रयापेक्षाः खदिराः॥

४८. क.-अध्ययनविध्यधीतानां मन्त्रवाक्यानां स्वाध्या-यपाठावधृतस्वरूपाणामर्थवशादूपान्तरकरणमूहः । स प्रकृतौ न विद्यते न क्रियते । प्रकृतौ मन्त्रा यत्नाभिधातुं समर्थाः तत्र न । यथा 'अग्नये जुष्टमभिघारयामि ' इत्याग्नेयपुरोडा-शाभिघारणे, नाग्नीषोगीये । तत्रामन्त्रकः प्रयोगः, नाग्नीषो-माभ्यामित्यूहः ॥

ह.-प्रकृती लिङ्गसङ्ख्याविरोधिप नोद्यते । प्रकृतिग्रहणं चात्रोपदेशोपलक्षणार्थम् । उपिट्टिश मन्त्रानोद्यन्ते, अतिदिष्टा एवोद्यन्ते इत्यर्थः । 'चितस्स्य' इत्युदाहरणम् । तत्र बहुवच-नान्तेन मन्त्रेणैकं कपालमुपधीयते । 'उस्ते उपदधाम्यहम् श्रद्भिका उस्ता उपधीयते । 'अवदानानि ते प्रत्यवदास्यामि ' इति द्वयोरप्यवदानयोनोद्यते । विकृतावप्येषामनूह एव, जान्त्यभिधानात् । उन्तं चाश्वलायनेन 'सर्वेषु यज्ञानि-गदेषु । प्रकृतो समर्थनिगमेषु हिते । अवदानानिति कस्माज्जमदग्न्यथों न भवति । सिन्निहितानि निश्चिण्यवदानमीति । अवदानशब्दः द्वयोरप्यवदानमोस्तावदिविष्टः। केवलं सङ्ख्यागुणो विष्टस्यते । न हि गुणानुरोधेन प्रधानशब्दस्य निवृत्तिरूपपद्यते । यत्र तु प्रधानशब्दः एव वि-रुद्धयेत तत्र निवर्तते मन्त्रः, यथा 'इस्हे पर्णं च दर्भं च '

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>घ **- मिन्नि**हितस्य.

इति शमीशाखायाम् । 'ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः 'इति यवमये । यत्र द्वयोस्समवेतयोरेवैकवचनं तन्नासौं मध्तः प्रतिह्रविरावर्तते, यथा 'यज्ञोसि सर्वतः श्रितः ' इति, यथा
'इषे त्वेति बर्हिषी भादने 'इति । प्रकृतिग्रहणस्योपलक्षणत्वात् 'उदुस्र तिष्ठ 'इन्येवमादीनां स्वीपशौ द्विप्रभृतिषु चानूहेनैव प्रवृत्तिसिद्धा । सारस्वते तु द्वादशकपाले सरस्वतो
हुतामिति न प्रवर्तते लिङ्गविशिष्टस्येवोपदिष्टत्वात् । यत्र
तु प्रकृतावलिङ्गसलिङ्गो, यथा तैत्तिरीयाणामेकस्मिन्नुपरवे
'वैष्णवान् खनामि 'इति बहुवचतान्तो मन्त्रः, मैत्रावक्[य]णीयानां 'एकवदुपरवमन्त्रान् 'इत्येकवचनान्तो मुन्त्रः,
तत्र एकवचनान्त एव विकृतावितिदृश्यते । समर्थवचने
सम्भवत्यसमर्थस्यानितदृशादित्यौपदेशिकाः ॥

४९. क.—यदीया धर्माः कार्यमुखेन यस्मिन्नतिदिश्यन्ते सा तस्य विकृतिः । प्रकृतो मन्त्रा यंयमर्थं प्रकाश्य प्रधानमुणकृतवन्तः यदि विकृताविष तंतमेव प्रकृत्योषकुर्युः न तत्र तेषामूहः । यत्र तु प्राकृतप्रकाश्यामावः तत्स्थाने च वैकृतं प्रकाश्यान्तरमुणदिश्यते अन्यत् प्राकृताधिकं वोपदिश्यते तद्विकृतो यथार्थ यथा यथार्थवन्तो मन्त्रास्तथा तथा उद्यः मन्त्रसन्तामः कर्तव्यः । यत्नाम्नातप्रत्ययार्थस्थाने प्रत्ययार्थान्तरमुणदिश्यते तत्र प्रत्ययार्थस्योद्यः,
यथा 'यत्र वेनादधाति' । ववचित्रकृत्यर्थस्थाने प्रकृत्यर्थान्तरीपदेशः, यथा 'उन्नस्य हविषः' इति । ववचिद्व-

<sup>ें &</sup>lt;sup>1</sup>ग सरस्वताहिमाति,

योस्स्थानेऽन्यह्रयमुपदिश्यते, यथा 'तिश्वेभ्यो देवेभ्यो जु-एम्' इति । ववचिदत्यधिकोषदेशः, यथा 'स्रुवं च स्नुच-श्व' इति । ववचिद्धाकृतार्थाभावः, तत्स्थाने कस्य चि-दुपदेशो, यथा 'प्रोक्षणीरासादय । स्नुवं च स्नुचश्व' इति । यथा सोर्यचरो पिष्टमन्त्रा एव स्नुप्यत्ते । अर्थवादवर्जम्— अर्थवादान् व्याख्यास्यति ॥

ह.-यथा यथा अर्थः यथार्थम् । यथा अन्वारम्भणीया-दक्षिणायां 'ब्रह्माणी ब्रह्माणी स्थो ब्रह्मणे वां मा मा ुहिश्सिष्टमहुतौ मद्यं शिवौ भवतम् १ इति । ब्रध्नमन्त्रस्तु नोह्यते, द्रव्यस्यानेकत्वेपि विभागस्येकत्वात् । 'इयं स्था-ली : इति तु लूप्यते , स्थान्यभावात् । 'सहस्त्रधारावृत्सा-वक्षीयमाणो तो दधनुः पृथिवीमन्तरिक्षं दिवं च ताभ्यां मिथुनाभ्यामतिनराणि मृत्युम् र इति । 'ब्राह्मणा इमौ गावौ र इति । 'रुद्राय गाम्' इत्यनूहेन मन्त्रप्रतिग्रहः, प्रकृत्यर्थत्वा-स्मद्भस्य । पत्नीपदस्य जात्यभिधानादनूहः । द्विपशुप्रयोगे 'पशू इव्यं' इत्यूह्मते । 'आज्यं दिध स्थ' इत्यूह्मते , न भुनः 'आज्यदधिनी स्थ ' इति । 'आज्येन दक्षी देहि ' इति सम्प्रेषः, दिधसंस्कारार्थत्वात् । असंस्कारपक्षे प्रकृतिवत्। तथा 'अदिती स्थोच्छिद्रपते ' इति संस्कारपक्षे । 'तेजसी स्थस्तेजोनु प्रेनं ' अग्रेजिहे स्थस्सुभुवौ देवानां धाम्ने-धाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे भवतम् १। 'आज्यं दिधः स्थः 🦟 सत्यायुषी स्थः सत्येन वामभिघारयामि देतयोर्वी मक्षी-पं इत्यादि । 'अद्भिराज्युं देश्याज्येन अधापः……संविदा-

नः '। 'इमे स्थालयौ घृतस्य दधः पूर्णे । 'इयं स्था-ली दध्न: पूर्णा हित वा । 'इमौ स्नुवस्वधिनी अधि-जीहतः भे । 'दिवं च तेनान डुहातितराणि मृत्युमिति भ 'ब्राह्मणा अयं वोनड्वान्'। 'अग्नेवोपन्नमृहस्य'। सो-मेष्टिषु भागुराशीस्थाने ' एयमगन्नाशीर्दीहकामा १ इत्यूहः । अस्य यज्ञस्यागुरः आगूःकरणस्य उद्वचं समाप्ति अशी-येत्याशिषामागुरः । अत एव 'सा मे सत्याशीः' इत्येनिन-वर्तने । सोमे अग्रीषोपीये 'तिस्रस्समिधो यज्ञायुरनुस-श्वरान् ? इत्यूहः । 'शनं ने राजन् ? इति याजमानं प्रत्यगा-बिाष्ट्रात् । 'मुत्रनमसि विषयस्वाषो यद्घ इदं नमः'। 'यु-निव्य वी ब्रह्मणा दैव्येन । इन्धानास्त्वेति पदद्वयस्य लोपः, अपामिन्धनाभावात् । 'अद्रयः स्य मानुषा दृदं शमिद्वम् । 'तृप्तयः स्थ गायत्रं छन्दः । 'पयस्या माँ वि धिनोतु ' इति पयस्यायां, 'सित्नावरुणाभ्यां पयस्यास् 'इत्युत्प-त्तौ श्रवणात् । 'श्रतिमन्द्राय शरदः ' इति महेन्द्रयाजि-नोप्यविकृतः। 'समापो अद्भिरम्मत ' इति पयसि निवृत्तः। 'इडास्माननुवस्तां घृतेन 'इत्यत्र मांसस्य विकारो नेष्य-ते, 'सा यत्र यत्र त्यक्रामत्त्वृतमपीड्यतः इति देव-नाख्यापनपरत्वात् । 'घृतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः' इत्यर्थवादत्वात् । तथा 'इदमिन्द्रियस्' इत्यर्थवादत्वाद्वपायां नोह्यते । 'अन्वे i माता मन्यतां श्रह्मध्वादत्वात्रोह्यते । •**एवमन्यान्य**पि मन्त्रपदानि स्तुत्यर्थानि निन्दार्थानि वा । तानि वर्जियित्वा विक्ततौ यथार्थयूह इत्यर्थः॥

क—अयं स्वधितिराभिजिहाति。

ार्के ५ b.क.-संबन्धमित्रधति पदानि वावयं, यथानिर्वापमन्त्रः । तत्र कानि चित्समवेतार्थानि, यथा अमये जुष्ठं निर्व-पामि , इति । कानि चिदसमवेनार्थाभिधायीनि, 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे १ इति । यानि समवेतार्थानि तानि निर्वापानुष्टाने समवेतं विद्यमानमर्थं अभिद्यति, तत्प्रका-शनार्थं वक्तव्यत्वात् । तेषामेकं वावयं मन्त्रात्मकम् । यानि व्यसमवेतानि निर्वापस्थाने अविवामानार्थानि तेषां परत्रावये श्रूयत इति श्रवणं अतः तानि समवेतार्थवाचिपदैकवाक्य-वेन लक्षणया लक्षितलक्षणया वा यथाकथंचिदिमहितमर्थं अभिदधतीत्यर्थवादः । एवमसमवेतार्थवाचिनामर्थवादत्वे सं-शयो नास्ति, यथा 'वसूनां रुद्राणामादित्यानां सदने सीद १ इति प्रस्तरसादने वसुरुद्वादित्यपदानामर्थवादत्वसम्भ-बात् । समवेतार्थानामपि येषां परार्थमेवोचारणं तेषामप्य-र्थवादत्वं, यथा 'अग्नेष्ट्रास्येन प्राइनामि' इत्यम्नेरास्यविशेष-्रभात्वेन प्राधित्रप्राशनप्रशंसा क्रियते । यस्य तु पदार्थस्य क्वित्ययोगे कचित्समवेतत्वम् कचिन्न समवेतत्वम् तस्य सर्व-त्रासमवेतत्वमेव, यथा 'पत्नीं सन्नद्य' इति॥

ह.—अर्थवादानामनृहे हेतुः— परवात्रयश्रवणात्— परस्य वादयं परवाद्रयं, तच्छ्रवणात् विध्यर्थवाद्रयश्रवणादित्पर्थः । तस्मान्तस्य वाद्रयस्य स्वार्थे तात्पर्याभावान्त्रोह्यते । श्रभन्वनं माता मन्यतां दिति पश्चर्थवादये श्रवणाद्र्योद्धते । स्वयत्राद्धते । स्वयं ते चक्षुः देशेव्यवद्धति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>घ—...दयस्संसार्गणो,

नोह्यन्ते, संज्ञप्तपशुवियुक्तस्य चक्षुवस्तेजसोभिधानात् । येषां शब्दानामुभयथा प्रवृत्तिः लोके दृश्यते 'शोभनमेषां चक्षुः शोभनान्येषां चक्षुंषि हित ते संसार्गण इत्यपरे । यत्र सगुणा देवता चोद्यते तत्र गुणशब्दोप्यूहे प्रक्षेप्तव्यः, यथा 'अग्रये शुचये हित । सगुणद्रव्यचोदनायां तु गुणशब्दस्य प्रक्षेपो नेष्यते । ततः कृष्णग्रीवशब्दो वपासं-प्रेषादिषु न प्रयुज्यते । तथा दक्षिणायां गोशब्द एव प्रयुज्यते, न मिथुनप्रथमजादिषशश्चवद्याः प्रक्षेप्तव्याः॥

५१. क—नित्ये नैमिनिके काम्ये च प्रयोगे प्रक्राने शिष्टाभावे उपदिष्टस्यालाभे सामान्यात् साहृद्र्यात् तत्सहृश्वतरं प्रतिनिधिमुपादाय स प्रयोगः परिसमापनीयः । विहितालाभे तत्सहृशस्तत्कार्यकरश्च प्रतिनिधिक्षपात्तव्यः । चविथिषि पयस्यलब्धे श्वैत्याच शङ्खोपादानमिष्यते । सुसहशाभावे अप्रतिधिद्धमीषत्सहृशमपि प्रतिनिधातव्यम् । मोहे चरौ प्रक्रान्ते तदलाभे 'अयि श्विया वे माषाः ' इति प्रतिषेधान माषाः प्रतिनिधातव्याः ॥

ह.—शिष्टं विहितं द्रव्यं बीह्यादयः तेषामभावे द्रव्यान्तरं नीवारादि प्रतिनिधाय नित्यं नैमित्तिकं च कर्म
प्रयोक्तव्यम् । कस्मात्? सामान्यात् । यस्माद्विहितद्रव्यस्य
प्रतिनिधामानद्रव्यस्य च सादृद्यं शक्यते सम्पादियतुं तसानिधामानद्रव्यस्य च सादृद्यं शक्यते सम्पादियतुं तसानिधामानद्रव्यस्य च सादृद्यं शक्यते सम्पादियतुं तसानिधामानद्रव्यस्य च सादृद्यं शक्यते सम्पादियतुं तसानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधामानिधाम

पूर्वाधिकारायगमेपि प्रक्रमनिमिनाधिकारत्वेनावश्यपरिसमाप्यत्वात् । यत्र प्रतिनिध्युपादानार्थं प्रवृत्तस्य मुख्यमेव द्रव्यं
लभ्यते तत्र तन्मुख्यमेवोपादेयम् । यत्र प्रतिनिधिं समादाय केषु चित्संस्कारेष्वनुष्टितेषु मुख्यलाभः तत्र प्रतिनिधिनैव समाप्यम् । यत्र सहशद्वव्यस्य प्रतिनिहितस्य
नाशः तत्र मुख्यसदृशमेवोपादद्यात्, न प्रतिनिहितसदृशम् ।
सोमापचारं प्रतिनिधिष्वपि नष्टेषु सोमसम्भवे सोम एवोपादेयः,
तदसम्भवे सहश एवति । यत्र सहशस्य प्रतिनिहितस्य नाशस्तत्र मुख्यसद्भावे मुख्यमेवोपादद्यात्, न प्रतिमिहितस्य
सहशम् । यत्र सहशबुद्धिस्पजायते, तस्यव प्रतिनिधित्वेनोपादानम् ॥

भरे क.—यदलाभे यत्स्थाने यस्सहृशतरः प्रतिनिधीयमाने

से तद्धर्मा स्यात् । ब्रीह्मभावे नीवारः प्रतिनिधीयमानो

ब्रीहिधर्मा स्यात् । ब्रीह्मियस्यापचारः क्ष्मीवारशब्दोहश्च ।

यत्रं वाचिनिकः प्रतिनिधिस्तत्र नोहः यथा पूर्ताकेषु ।

यत्रं विहितब्रीह्मभावे प्रतिनिधिनीवारमुपादाय प्रयोगप्रकान्तो

विहितब्रीह्योपि लभ्यन्ते तुत्र ब्रीहित्यागेनेव प्रयोगस्समाप
नीयः । यत्रोपात्तप्रतिनिधिरिप न दृष्टः नीवारा ब्रीह्यो
पि लभ्यन्ते तत्र प्रतिनिधिपरित्यागेन मुख्य एवौपादेयः ।

सर्वत्र विहितालाभकृतवेगुण्यपरिहारार्थं प्रायश्चित्तमावश्यकम् ॥

ह.—यद्धर्म मुख्यद्रव्यं प्रतिनिहितमपि तद्धर्मकिमित्यर्थः ।

अतः प्रोक्षणादयः प्रतिनिहितमु नीवारेषु कियन्ते । 'ब्री-

श्रुत आरम्य ४खण्डे६सूत्रपर्यन्तं कपार्दभाष्यकोशे प्रस्थछोपदर्शनात् तत्स्था ने कपार्दसारप्रनथो योजितः.

हीणां मेध १ इति चाविकारेण प्रयुज्यते । सान्नाय्यप्रैनि-निधित्वेन ऐन्द्रो माहेन्द्रो वा पुरोडाशो नियम्यते, बृहापि मुख्यधर्मत्वेन स्तुवेणवावदानं पुरोडाशस्य न हस्तेन, प्र-तिनिधेर्मुख्यधर्मप्राप्रे:॥

५३. क.—द्रव्यस्यैकदेशनाशे यावदुक्तपरिमाणात्भावेष्रिः अवशिष्टेनैव समाप्नुयात् । यथा कूर्मप्रतिकृतिपुरोडाशे 'च-नुरो मुष्टीन् दत्यादिपरिमाणन्यूनतायामपि मुख्येनैव स-मापयेत् ॥

ह.—मात्रा परिमाणम् । तदपचारः परिमाणाभावः । स्कलाविशिष्टेषु ब्रीहिषु अश्वराफमात्रस्य पर्याप्तेषु स्कल- रोषेणेव समाप्त्रयादित्यर्थः । यदा तु द्विरवदानमात्रस्य प- र्याप्तास्तदा लोकिका ब्रीहयस्स्कलाशिष्टेषु प्रक्षेप्तव्याः । ब्रीद्ध्याः । ब्रीद्ध्याः । ब्रीद्ध्याः । ब्रीद्ध्याः । ब्रीद्ध्याः । ब्रीद्ध्याः । व्यव्यवदानमात्रप्ते त- स्यापि मात्रापचारेणेव परिसमाप्तिः । यस्य तु नीवारा अश्वराफमात्रपर्याप्तास्सान्ति ब्रीहयो द्वयवदानमात्रपर्याप्तास्तत्व ब्रीहिभिनीवारान् संसृत्य निर्वापः कर्तव्यः । यावत्सम्भवं क्ष्ययपरित्यागे कारणाभावात् मृद्ध्यावयवलाभकृतत्वाच प्रति- निषेः ॥

इति तृतीयः खण्डः

ग—यदा अवदानमाञ्चस्याक्ष्मीताः बीहीनीवारांश्च संमृज्य निर्वापः कर्तव्यः [ इति 'यदा तु.....कर्तव्यः' इत्यस्य स्थाने पाठः. ]



परिभाषाभाष्यवृत्त्योः

ि अथ चतुर्थः खण्डः.

१. क-स्वामिनो यजमानस्य पत्न्याञ्च, अमेराहवनीया-देर्देवतायाः, कर्मणः क्रियायाः, एतेषां प्रतिषधादेव प्रतिनि-धिर्नास्ति । देवतायां शब्दात्मकत्वमपरो हेतुः॥

ह.-पूर्वीवतस्य प्रतिनिधेरणवादः प्रतिपाद्यते । स्वामिनो यजमानस्य पत्न्या वा । तत्नाङ्गत्वा भावा वजमानस्य प-त्नीमरणे पत्न्यन्तरोपादानेन वा अपल्लीकत्वेन वा कर्मणः परिसमाप्तिर्नाङ्गीकियते । का वार्ता द्विपत्नीके प्रयोगे अ-वितरमरणे तत्र परिसमाप्तिमेव न्यायविदो मन्यन्ते, ए-कयापि पत्न्या सहाधिकारसिद्धेः, पत्नीकार्यनि[र्]वृत्तेश्व। अग्नेराहवनीयादेः । तत्र आहवनीयादेरभावे नाग्न्यन्तरं प्र-तिनिधातव्यम् । नाप्युदके वा भूमौ वा होमः । अननु-ष्टानमेव मन्यन्ते । एवं देवतापि न प्रतिनिधेया । श-इदात् मन्त्रात् । न मन्त्रे च विस्पृते यन्त्रान्तरं प्रति-निधेयम् । अमन्त्रकमेव कर्मानुष्टीयते । कर्मणः प्रयाजा-देः । न प्रयाजादेरसम्भवे प्रोक्षणानुष्टानं प्रतिनिधिः । प्र-तिषेधात् 'अयज्ञिया वै माषा वरकाः कोद्रवाश्व । इति । न माषादीनां यज्ञे विनियुक्तानां प्रतिषेधीयं, माषादीनां विनियोगाभावात् । न चाविहितद्वव्यतया यज्ञेषु ग्राप्तस्य माषादोर्नेषेधस्सम्भवति, सर्वत्र यागहोमयोस्सामान्यतो वि-शेषतो वा आज्यादेर्विनियुक्तत्वात् । सम्भवति माषादे-स्सदृशस्य विनियुक्तस्यासम्भवे माषादेः प्रतिनिधित्वेन प्रा- तिः । अतः प्रतिनिधिविषय एवायं 'अयि विषय वे माषा वरकाः को द्ववाः' इत्येवावधारितम् । अतो यदापि वरक-को द्ववपोरपचरितद्वव्यसाहश्यं नदापि प्रतिषेधान्ताभ्यां प्रति-निधिर्निवर्तते । अन्यदेव द्वव्यमीषत्सहशमण्युपादेयाप्रित्यर्थः । एवं वात्र—प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधः इति कर्मसाधन-निर्देशोयं; 'खण्डां कृष्णां लक्षणां च नोपद्य्यात्' इति प्रतिषिद्धत्वात्खण्डादेः प्रतिनिधिर्निवर्तते । मुख्येष्टक्राभावे खण्डादीनां सम्भवे ताभिरेव चेत्रव्यं, नाश्मना प्रतिनिधिन्तिन्तेन । मुख्येष्टक्राभावे खण्डादीनां सम्भवे ताभिरेव चेत्रव्यं, नाश्मना प्रतिनिधिन्तिन्तेन चेत्रव्यमित्यर्थः । अशृङ्गस्य पशोदिक्रस्त्रकर्णस्यान्ध्रस्य भग्नदन्तस्य वापस्त्रदन्तस्य वा कृष्टादियुक्तस्य सम्भवे मु-ख्यपशोरसम्भवे कृत्वा प्रायिश्वक्तं कृष्टादिनामेवालम्भः । न जात्यन्तरस्य प्रतिनिहितस्येति ॥

२. क.—ित्रिभिहेंनुभिः प्रकृतिपदार्थो निवर्तते । प्रत्या-मानं कुरास्थाने रारमयं वर्षिः । प्रतिषेधो 'नार्षेयं वृणीते ' इत्यादौ । अर्थलोपात् चरौ पेषणादीनि । च-कारादन्यदपि त्रयं निवृत्तिकारणं ; नियमः परिसङ्ख्यां भूतोपदेश इति । यथा—ब्रीहियवयोर्धिकल्पेन प्राप्तयोः ; 'ब्रीहिमयः पशुपुरोडाशो भवति ' इति नियमाद्यवत्यागः । गृहमेधीये 'आज्यभागौ यज्ञति ' इति परिसङ्ख्यानात् प्राप्तप्रयाजादेर्निवृत्तिः । 'खलेवाली पूपः ' इति छिन्निन-खात्रखलेवालीविधानाच्छेदनादेर्निवृत्तिः ॥

ह.-प्रत्याम्नानं प्रकृतिप्राप्तस्यार्थस्य स्थाने अर्थान्तरोपदे-याः । प्रतिवेधः 'नावेयं वृणीते न होतारम् १ इति । अर्थः प्रयोद्धनं नदसम्भवात् । 'शरमयं वर्धः' इति प्रत्यामानस्योदाहरणम् । अर्थलोपाचरौ पेषणादिनिवृत्तिः । अपरे—
अन्यत्त्रयं निवृत्तिकारणमाहुः ; नियमः परिसज्ञ्छ्यानं भूतोपदेश इति । यथा—विकल्पेन ब्रीहियवयोः 'ब्रीहिमयः
पुरोद्धाशः' इति पुनर्नियमविधानाद्यवनिवृत्तिः । गृहमेधीये
आज्यभागादिषु प्राप्तेषु पुनराज्यभागाविधानं परिसङ्ख्यायते
प्रयाजादिनिवृत्त्यर्थम् । 'खलेवाली यूपः' इति यूपकार्ये खलेवालीविधानाच्छेदनादिनिवृत्तिः । त्रिभिरिति निवृत्तिकारणनियमादेव तेषामपि तत्रैवान्तर्भावः । पशुपुरोद्धाशे प्रत्याम्वानादेव निवृत्तिः । गृहमेधीये पुनर्विहितपदार्थकार्यणेव
कथंचिदङ्गपूर्तेः अर्थलोपादेवतरिनवृत्तिः । 'छिन्नं तष्टमुचित्रतं निवातं च काष्यं खलेवाली' इति तन्नार्थलोपादेव
छेदनादीनां निवृत्तिः ॥

्रे ३. क.-एकेनाह्वा येषु सुत्यापरिसमान्निस्त एकाहाः। तेषामान्निष्टोमसंस्थो ज्योतिष्टोमः प्रकृतिः । प्रकृतेर्धर्मान् कार्यमुखेन विकृतिर्मृह्वाति॥

ह.—एकेनाह्वा सुत्यापरिसमाप्तिः येषां त एकाहाः । तेषामाप्रिष्टोमसंस्था ज्योतिष्टोमः प्रकृतिः । स एव उक्थ्या-दिसंस्थानां विकृतीनां प्रकृतिः । प्रकृतिधर्मान्कार्यमुखेनेव विकृतिर्गृह्वाति ॥

्धः, क.—इहाहदशब्दो रात्रिशब्दश्च सोमयागवचनः । ह्वादशाहानि यागा यस्य स द्वादशाहः । अद्वां यागानुहुं

गणोहर्गणः । गणस्सङ्घः । ते ह्युभयात्मकाः अहीनात्मका-स्सत्रात्मकाश्च । द्विरात्रप्रभृतय एकादशरात्रान्ता अहीना-त्मकाः । त्रयोदशरात्रप्रभृत्याशतरात्रात्सत्रात्मकाः । तेषां द्वा-दशाहः प्रकृतिः ॥

ह.—अहरशब्दो रातिशब्दश्च सोमणागवचनः । द्वादशः अहानि यागा पस्य स द्वादशाहः । स उभयात्मकः अहीनात्मकस्सत्नात्मकश्च । अहां पागादीनां गणोहर्गृणः । तेप्युभयात्मकाः अहीनात्मकास्सत्रात्मकाश्च । द्विरात्नप्रभृत्ये-कादशरात्नान्ता अहीनात्मकाः । त्रयोदशरात्नप्रभृत्याशतरा-त्राद्वयम्यनं च एतत्प्रभृत्याविश्वसृत्वामयनाच्च सत्रात्मकाः । तत्राहीनात्मकोऽहीनात्मकानां प्रकृतिः । सत्रात्मकानां स-त्रात्मकः प्रकृतिः ॥

५. क.- संवत्सराय दीक्षिष्यमाणाः १ इति विहिनेतिक- ह र्तव्यताकं गवामयनं सर्वेषामयनानां प्रकृतिः ॥

ह.- 'संवत्सराय दीक्षिण्यमाणाः ' इति विहितेतिकर्तव्य-ताकं गवामयनम् । तत् सांवत्सारिकाणां संवत्सर एको बह-वो वा परिमाणं येषां तेषां सत्राणां प्रकृतिरिति ॥

६. क.–िनकायस्सद्यो येषां ते निकायिनस्सद्यस्कालादयः । तेषां प्रभूमोग्निष्टोमः प्रकृतिः ॥

ः ह-निकायिनस्तुल्यनामधेया अभिन्नफलाः क्रतवः । यथा 'चत्वारस्साग्रस्काश्चत्वारस्साहस्ताः' इति । तेषां प्र-णमः उत्तरेषां प्रकृतिः॥

७. \* क. - संतु चतुरसंस्थो ज्योतिष्टोम अग्निष्टोमः । उत्त-रेषु क्रतुष्विधिविधानात् तत्र प्रकरणाम्नातोत्तरवेदिः । तत्राहव-नीयः प्रणीयते । उत्तरेषु क्रतुषु अग्निष्टोमोत्तरकालकार्येषु सात्यस्क्रादिभ्योन्यत्र अग्निष्ठुज्जचेतिष्टुदादिविकृतिष्वनारभ्याधी-नोधिश्चीयते । चितावाहवनीयप्रणयनम् । तेषूत्तरवेदिरापि लभ्य-ते । 'सामिचित्यो भवति पक्षिभ्यां सामिचित्याभ्यां र इति ्ववचित्रियमविधानादन्यत्रानियम् इति केचिदाहुः । 'उत्त-रवेद्यां द्यमिश्चीयते ? इत्यनारभ्याधीतोमिरुत्तरवेदिद्वारेण प्रकृ-तिं गच्छति, यथा स्नुवद्वारेण खदिरः । तत्रामिचयनेन प्रकृताववरुद्धायां बहुचवचनात् 'अग्निवैं देवानां होता तस्येष स्वो लोको य उत्तरनाभिः 'इति प्रणयोधिरुत्तरनाभौ प्रति-ष्टाप्यः । एवमुत्तरवेद्यन्तःप्रत्यायित<sup>2</sup>मिश्चयमं विकृत्यर्थं भवि-ष्यंति साप्तदश्यवत् । नदाह-'अग्निष्टोम उत्तरवेदिरुत्तरेषु ऋतु ष्वाग्नः' इति । सत्रैवाग्निष्टोमसंस्थे ज्योतिष्टोमे वचनादिशच-यनं भविष्यति । 'अथाते। ग्रिमाग्नेष्टोमेनानुयज्ञन्ति तमुक्थ्येन त-मैतिरात्रेण तं द्विरात्रेण तं त्रिरात्रेण ' इति । अतः प्रकृतावेवा-मिचयनोत्तरवेद्योविकस्पितयोः प्रकृतिवद्विकृतिष्वपि विकस्पः । अत एव<sup>3</sup>सर्वत्र विकृतिषु विकल्पप्रसक्तौ 'साग्निचित्यो भवति । पक्षिभ्यां साधिचित्याभ्याम् १ इति नियमविधिहप-पद्यते बीहिमयपशुपुरोडाशवत् । द्विपनादिप्वमिचयनविधानं भौपदेशिकत्वेन गुणकामादिसिद्धयर्थमिति 🕌

अरस्य कपर्दिभाष्यकोशगतो यन्थः हरद्वचनृत्तिकोशयन्थात् शब्दतोर्थतश्च नातिरिच्यते. कचिदेव तु वर्णमात्राभेदः. अतः कपर्दिभाष्यमेवात्र गृहीतम्.
 म्ह—स तु ज्योतिष्टोमः <sup>2</sup>क-सा—प्रस्थापितः है-त्तरवेदाः स्वर्णस्यावितं विकास ।

- ८. क.-स चाग्निष्वोडिशानि तिह्नकोरे च वाजपेग्ने अस-ङ्कीर्तनात्र भवति । साग्तस्क्रेषु सग्नःपरिसमाप्तेरसम्भवा-चयनाभावः । सारस्वते सत्रे अनवस्थानात्राग्निश्चीयर्ते । अत एतेभ्योन्यत्रोत्तरेषु क्रतुष्विः ॥
- ९. क.-काम्यत इति कामः फलम् । क्रतुफलस्य कामो वर्तमानः क्रतुं प्रयुद्धक्ते, न भूतो न भविष्यन् । न च कामयेत इति विधिः, स्वतस्सिद्धत्वात् । यतः क्रत्वादो वर्त- मानः क्रतुं प्रयुद्धके अतस्तत्सङ्कल्पः क्रत्वादो कर्तव्यः ॥ ृः
- १०. क.-कामयेतेत्यनुवर्तते । क्रतुकामवद्यज्ञाङ्गकामोपि भ-वति । यज्ञाङ्गादी वर्तमानी यज्ञाङ्गं प्रयुङ्क्ते । अती यज्ञा-ङ्गफले सङ्कल्पस्तदादी कर्तव्यः ।।
- ११. क.-पत्राल्पीयांसो मन्त्राः कर्माणि भूयांसि; यथा काम्यानामिष्टीनां 'उभा वामिन्द्रामी' 'इन्द्रामी नेवार्ते पुरः हित याज्यानुवाक्यायुगळमाम्नातम् । 'ऐन्द्राममेकादशकपालम् ' इति षडाम्नातानि । तनुगळद्वयं समशः प्राविभज्य कर्मा-णि च पूर्वेण युगळेन पूर्वाणि त्रीणि कारयेत् , उत्तरे क्रियाणि । एवं 'विह्वया उपद्याति ' इति विह्वता दशमन्त्राः । धिष्ण्येष्टकोपधानकर्माणि वहूनि । तत्र समशः प्रविभज्य पूर्वेः पूर्वाणि कारमेद्दन्तरेकत्तराणि ।।
- १२. क.—शंके किंदेशोषधिवपनकर्माणि । 'या जाता ओषधयः ' इति विषयार्थे मन्त्रा वहवः । तत्रादितो म-ध्यतोन्ततो वां अञ्चवदितेश्चतुर्दशभिर्मन्त्रेः प्रतिमन्त्रं प्रथ-मन मन्त्रेण प्रथमवष्के द्वितीयेन द्वितीयमिति । एवं च-वर्देश वपनिक कुर्यात् ) अवशिष्टा विकल्पार्थाः प्रयोगान्त-

रेर्थवन्तः यथा यूपद्रन्याणि पलाशाद्याम्नातानि विकल्पन्ते पशुबन्धे । इतिकरणं दृष्टान्तान्तरप्रदर्शनार्थम्-ब्रीहियववच विकल्प इति ॥

१३. क.—यत्रातिदेशप्राप्तानां मन्त्रणां बहुत्वं, कर्मणामहपत्वं, तत्रादित आरभ्य प्रवृत्तेरन्तादारभ्य लोपः । आदिवने
दिकपाले आदाभ्यां मन्त्राभ्यां कपालोपधानम् । उत्तरेषां
लोपः।तैः कर्म न क्रियते । ऋतव्यमन्त्रैः होत्रियधिष्ण्योपधाने
कर्तव्ये, इष्टकानां द्वादशपक्षे, तेषां मन्त्राणां संविभागे च
पञ्चमदशमयोर्द्विरावृत्तिः, षोडशपक्षे चतुरावृत्तिः कर्तव्या॥

१८. क.—प्रकृतेः प्रकृत्यङ्गस्य कल्द्रप्तक्रमस्य प्रधानप्रयोग-वाक्यविहितत्वान् तत्वाकृतं यथाक्रमं पूर्व प्रयोक्तव्यम् । अपूर्व-मकल्द्रप्तक्रमं तुल्यजातीयानामन्ते स्यात्, यथा 'सोत्र जु-होति । इति सर्वहोमानामन्ते प्राक्ष्स्वष्टकृतः ध्रुवाज्यलाभाय ॥

१५. क.-एकजातीयपशुगणे कुम्भीशूळवपाश्रपणीनां तन्त्रता एकता स्यान् | प्रभुत्वान् समर्थत्वान् | कुम्भी श्रोण्यादिपाकार्था वृहती स्थाली | शूलो हृदयपाकार्था यष्टिः |
वपाश्रपणी वपाश्रपणार्थे यष्टी हे | तेषां प्रभुत्वान्तन्त्रता ।
प्रभुत्वादिति हेनुनिर्देशाबावत्सम्भवं तन्त्रत्वम् | केचिन् याज्याया
अर्धर्च इति च प्रतिपशु वर्द्यांषि वपाश्रयण्य इति
वचनारेकदेवतेषु तन्त्रत्विमच्छिन्ति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ह—...कृतः समिष्ठयजुषोप्यन्तलामाय. <sup>2</sup>ह—त्वात् पशुधर्माणां.

हि—वपाश्रपःयो यष्टयः । तेषां प्रभुत्वात्तन्त्रतेतिं हेतुवचनं बहुत्वादप्रभुत्वे कुम्भीभे-दज्ञापनार्थम् । तथा अनेकेषु ग्रहेषु दम्धेषु तन्त्रेणैव क्षामवत्यनुष्टानम् । तथा है नियस्तंसर्गेषु पुत्रजन्मादिषु बहुषु तन्त्रत्वं नैमित्तिकानाम् ।

१६. क.—जातिभेदे पशुजातिभेदे सोत्रामण्यादी कुम्भ्या-दि भिश्वते, प्रतिपशु कुम्भ्यादिभेदः । पक्तिवैषम्यात्—पक्तिः पाकः तस्य वेषम्यमसमानत्वम् । पक्तिवैषम्यादिति हेतुनि-देशात् एकस्यामपि जातो वाल्ययोवनस्थावस्वशेन् पत्र पक्तिवैषम्यं तत्र कुम्भ्यादिभेदः॥

ह.- भिद्यास्यः कामायः इति पञ्च पश्चव उदाहरणम् । तत्र जातीनां [तत्राजादीनां ] पाक्तिवेषम्यात्कुम्म्यादयोपि भिद्यन्ते ॥

१७. क.-स्विष्टकृद्दनस्पती वनस्पतियागे या याज्यातस्यां देवतानिगमा देवतासङ्कीर्तनानि स्युः यदाय्यनाम्नाता देवतानिगमाः । कृतः ? प्रकृत्युपवन्धात्, प्रकृती
स्विष्टकृति उपवन्धात् आम्नानात् । दर्शपूर्णमासयोस्त्विष्टकृवागे दृष्टदेवतासङ्कीर्तनेः कश्चिदुपकारः कश्चितः । स
प्रशास्त्विष्टकृदिकारे वनस्पतियागेपीष्टदेवतानिगमैः कार्यः।
प्रकृत्युपवन्धादिति हेनुनिर्देशादन्योपि स्विष्टकृद्धमो दिर्मिघारणादिः कर्तव्यः॥ .

१८. क.-दर्शपूर्णमासावारभमाणस्य पुरुषस्यान्वारम्भणीया कर्नाव्यत्वेन चोदिता । यदि सा दर्शपूर्णमासावारभमाणेन कर्नाव्या स्यान् 'दर्शपूर्णमासावालभमानः' इति श्रुतिर्वृत्ता ; तस्याः फलान्तरं कल्प्यम् । न चासावन्यनिमित्ते ततः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ह—स्त्रिष्टकुद्याज्याविकारे वनस्पतौ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>क. साः—यदि सा दर्शपूर्णमासार्था ततो दर्शपूर्णमासावारममाणेन कर्तव्या स्यात् । न च दर्शपूर्णमासफलातिरिक्तं फलं स्यात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>क-सा—स्य निमित्तवतः.

फलान्तरकामिनो वापि विहिता । यदि न दर्शपूर्णमासा-र्था ततो 'दर्शपूर्णमासावालभमानः ' इति पुरुष¹लक्षणा स्या-त्, अशुनं फलं च कल्पनीयं; यथा पाकमारभभाणः काष्ट्रानि सङ्गृद्धीयात् इत्युक्ते, काष्टसङ्ग्रहः पाकार्थ इति गम्यते, यदि न पाकार्थः काष्ट्रसङ्ग्रहस्तस्य प्रयोजनान्तरं कल्पनीयम् । आरभमाण इति पुरुषलक्षणा स्यात् । अ-तोन्वारम्भणीया दर्शपूर्णमासार्था । सैवं दर्शपूर्णमासार्था निद्दक्तेस्सौर्यादेरिप चोदकेन प्राप्ता शेषभूता च प्रधाना-नुष्टाने चानुष्टेया । सान्वारम्भणीया विकृतौ न स्यात् , विक्रत्यनुष्टाने नानुष्टेया । कुतः ? प्रकृतिकालमध्यत्वात्— प्रकृतेः कालः प्रकृतिकालः । तस्य कालो विकृतेरपि कालः, प्रकृतिकालमध्यत्वाद्विकृतेः । प्रकृतिकालमध्यवर्तनं वा विकृतेः कथम् ? 'यावज्जीवं दर्शवूर्णमासाभ्यां यजेत ? इति जीवना-वच्छिन्नः कालो दर्शपूर्णमासयोः कालत्वेन विहितः । तत्रैव • विकृतीनामुपदेशः , न ह्यजीवन्किञ्चित्करोति , न हि दर्श-पूर्णमासौ परिसमाप्य विकृतीनां कालोस्तीति ; अजीवतः कारणाभावात्; यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यामिति जीवनपरि-च्छिन्नकालेन दर्शपूर्णमासौ परिसमाप्येते इति विधेः नान्तरा परिसमाप्येते । अतः प्रकृतिभूतदर्शपूर्णमासयोः कालमध्यव-र्ति-वं विकृतीनाम् । ननु अकृताऽन्वारम्भणीया कार्यप्रदर्शनेन² कथं विकृतीनामुपकरोतित्यत्नाह-कृता हि तदर्थेन । प्रकृती तदर्थेन प्रकृत्यर्थेन कृता ह्यन्वारम्भणीया सा तत्कालम-ध्यवर्तिनीनां विकृतीनामपि प्रसङ्गादुपकरोतीति न विकृत्यर्थ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क-सा—पुरुषपंदे,

पृथगनुष्ठेया । सवनीयपशोः कृताः प्रयाजादयः तत्काल-वर्तिनां सवनीयानां प्रसङ्गादुपकुर्वन्ति, यथा जामदग्न्ये चतूरात्रे , यथा च राजमार्गे रास्त्रो कृतः प्रदीपः त-त्काले भुक्षानानामप्युपकरोति । एवं प्रकृत्यथे कृताऽन्वारम्भणी-या तत्कालमध्यवर्तिनीनां विकृतीनामुपकरोति । तस्मात् विकृतो न स्यात् नानुष्ठेया ॥

१९. क.-वाशब्दीवधारणं | स्यादेवान्वारम्भणीया, वि-कृतो कर्तव्येव | कुनः ? कालस्याशेषभृतत्वात्—प्रकृतयोर्दर्श-पूर्णमासयोरशेषभूतः कालो जीवनपरिच्छिनः, तादृशका-लस्य विधायकवाक्याभावात् । 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ' इति स्वर्गकामस्य दर्शपूर्णमासौ विधाय 'याव-ज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां ' इति जीवनश्रुत्या सिद्धजीवनं निमित्तत्वेनोपादाय तत्व्वतस्स्वर्गकामादन्यस्य दर्शपूर्णमासौ विधीयेते इति जीवतावद्यं दर्शपूर्णमासौ कर्तव्यो स्वकालेऽकुर्वतः प्रत्यवाय इति यावज्जीववाक्यार्थः । यदि यावज्जीववाक्यार्थः । यदि यावज्जीववाक्यार्थः । यदि यावज्जीववाक्यार्थः । यदि यावज्जीववाक्यार्थः । विधीयेत, ततो जीवनशब्देन तत्परिच्छिनः कालोत्र कथ्यते । जीवनशब्दस्य श्रुत्या जीवनं निमित्तत्वेन ब्रुवतो न काललक्षणा न्याय्या । न वान्यज्जीवनपरिच्छिनकालवि-धायकवाक्यमस्ति । कालश्च विहितो 'अमावास्यायाम-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हरदत्ती ये सारे वा इदमुदाहरणं नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ह — .....सोपादाय तद्वतस्स्वर्गकामस्य दर्शपूर्णमासौ विधीयेते, यावज्जीवशब्देन तस्य जीवनपरिच्छित्रकालो लक्ष्येतः

मावास्यया यजेत । 'पौर्णमास्यां पौर्णमास्या' इति । अमावास्यायागोमावास्यायां पश्चदश्यामुपक्रम्य प्रतिपदि स-माप्यः | पौर्णमासीयागश्च पौर्णमास्यां पञ्चदश्यामुपक्रम्य प्रतिपदि सम्राप्यः । अतो न विकृतेः प्रकृतिकालमध्यत्वम् । अतो विकृत्यर्थमन्वारम्मणीया स्यादेव अनुष्टेयेव ॥

२०. क.—चकारेण विकृतो स्यादेवान्वारम्भणीयेत्येतदप-कृष्यते । दर्शपूर्णमासावारभमाणस्य अन्वारम्भणीया विहि-ता । आरम्भश्च तयोर्दर्शप्रमासाभ्यां यक्ष्ये इति निश्च-यपूरस्सरस्सङ्कल्पः । स चान्वा¹धानक्रमः । स चारम्भो² 'यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ' इति शास्त्रान्तरविहितयाव-ज्जीवदर्शपूर्णमासप्रयोगाणामाधानानन्तरमादितस्सकृदेव भव-ति, आरब्धदर्शपूर्णमासत्वात् । न चेष विकृतीनामारम्भः, तासां कर्मभेदात्त्रिमित्तभेदाच । स्वर्गकामस्य तन्नि मित्त आरम्भः प्रकृत्यारम्भाद्दिभक्तः । कामनिमिक्तभेदादेव विकृ-तीनां परस्परं चान्वारम्भविभागः । तस्मात् आरम्भाविभागा-च विकृतावन्वारम्भणीयानुष्टेया

अत्र केचिदाहु:--विकृतिष्वन्वारम्भणीया न कर्तव्या। सा हि सर्वदर्शपूर्णमासार्था तत्प्रयोगाद्वहिरेवादितः प्रयुज्य-ते । सा द्यपूर्वात्मना दर्शपूर्णमासयोरुपकरोति । जरामर-णाद्यावत्तिष्ठति । न प्रयोगमध्ये कृतप्रयाजाद्यपूर्ववस्रतिप्र-योगं परिसमाप्यते । तदन्वारम्भणीयापूर्वमनुपसंहतं प्रकृतेरिव विकृतीनामप्युपकरे।ति । कथमन्यार्थं कृतमन्यस्योपकरोति ?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क—सा. न चान्त्रा. ह-नान्त्रा.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>क-सा, ह—स चान्वारम्भो. <sup>3</sup>इ---...भेदाच । स कामनि. <sup>4</sup>ह --अजसः यावजीवं तिष्ठति.

इति चेत्, अत एव प्रसङ्गः-यथा सवनीयपशुना सवनी-यानां न कश्चित्सम्बन्धः तथापि पश्चर्थं कृतं प्रयाजात्त-पूर्वमनुषसंहतं सवनीयानां पशुपुरोडाशानां प्रसङ्गादुषकरो-ति । एवं प्रकृत्यर्थं कृताऽन्वारम्भणीया विकृतीनामप्युषक-रोतीति ॥

अपर आह—वैमृथान्वारम्भणीय दर्शपूर्णमासविकारो ते क्रिक्ट वलुप्तमुपकारमाकाङ्क्षेते । तो च दर्शपूर्णमासौ त्योक्ष्पकारमाकाङ्क्षेते । तो च दर्शपूर्णमासौ त्योक्ष्पकारमाकाङ्क्षायां नत्साध्यरहितमेवीपकारं कत्पित्वा तयोरन्यासां च विकृतीनां प्रयच्छतः । ततो विकृतिष्व- न्वारम्भणीया न कर्नव्येति ॥

एवं तु युक्तायुक्तत्वेन सूत्रत्नयेण हेतू-वदतस्सूत्रकारस्या-भिमतानभिमतत्वेन च¹ विचारणीयम् ॥

२१. क.-अर्थशब्दः प्रयोजनवाची | प्रयोजनं चामिसाध्यविहितकर्मानुष्टानम् | तादथ्ये चतुर्था | वीप्सा च
विहितकर्मानुष्टानव्याप्त्यर्था | तस्य तस्य कर्मणोनुष्टानार्थं
गाईपत्यादिभ्य आहवनीयाप्त्रिं प्रणयेत् | न हि सक्तत्प्रणीत एव सर्वकर्माणि साधयति | यत्र यो यदर्थं प्रणीतस्तस्मिन्कर्मण्यपवृत्ते परिसमान्ते सोधिलौकिकस्सम्पद्यते
लौकिको भवति न शास्त्रीयाहवनीयादिः, यथा सम्राह्तदेः ।
दिविधो ह्यप्तिः, एकः प्रत्यक्षदृश्यः, अपरस्त्रज्ञैव संस्कारात्मको देवताभूतः | तयोस्संपृक्तं रूपं विहितकर्मकारकं,
नैकैकम् | नत्रारण्योदेवतात्मके समारुद्धे इतरस्तद्रहितो म-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ह—न.

हानसाग्निसहशो लौकिकव्य<sup>1</sup>पदेशं लभते । समारोहणावरोह-णविधानात्, 'तं जानन्त्रम् आरोह ' 'उपावरोह जातवेदः ' इति मन्त्रलिङ्गाच देवनाभूनोधिः प्रत्यक्षदृश्यमङ्गारमधि परित्यज्यारण्योरारोहित मध्यमानमङ्गारमवरोहतीति गम्यते । तथा प्रत्यक्षात्प्रणीताग्नेः देवनात्मकोग्निस्पवन्ते कर्माणे परिस-माप्ते स्वयोनि गाईपत्यादि गत्त्वति, न परप्रयुक्ताग्न्यू-पजीविकमापवर्गे । यदर्थे प्रणीत एतस्मित्रपवृत्त इत्युक्तम्। यथा दर्शपूर्णमासार्थ प्रणीतोग्निस्तस्मिन्नमिहोत्रापवर्गेपि नाप-वृत्तः । यदर्थे प्रणीतस्तरपवर्गो यावत्तावत्तिष्ठति, 'अप-वृत्ते कर्मणि स्रोकिकः ' इत्युक्तत्वात् । आहवनीयादिसाध्यक-र्मार्थमेवामिप्रणयनम् । न लौकिकामिसाध्यदहनपचनार्थं प्रणयेत्। तस्माद्विहितकर्मार्थमेवामिप्रणयनिमिति । यथा लौकिकामेरेव दक्षिणाग्नेः प्रणयनम् गाईपत्यादाहवनीयस्याहवनीयादीन्तरवे-दिकस्य आग्नीध्रस्य शामित्रस्य च दक्षिणामेर्महापित्यज्ञार्थे त्रैय्यम्बकहोमार्थं चेति । एवमादि तत्र तत्रं द्रष्टव्यम् । यत्र प्रणीतस्याग्रेः पूनः प्रक्षेपविधिस्तत्र कर्मापवर्गे न लौकि-कः, यथा पशुपर्यग्रिकरणार्थस्याग्रेः प्रत्यपिसृज्योल्युकमिति । यस्य प्रयोजनं नास्ति, न तस्य प्रणयनं, यथा दक्षिणा-मेर्दर्शपूर्णमासार्थे होमे सारस्वते ॥

> इति चतुर्थः खण्डः. समाप्ते च परिमाषाभाष्यवृत्ती.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>क—सा. लौकिकोपि उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ह—यत्र प्रणीतस्यामेः कर्मचोदना तत्र अपवृत्ते कर्मणि न लीकिको भवति. स्थापर्यक्रिकरणार्थस्यामेः प्रत्यपिरुज्योत्मुकमिति तस्य प्रतिनयनं कर्तव्यम्,

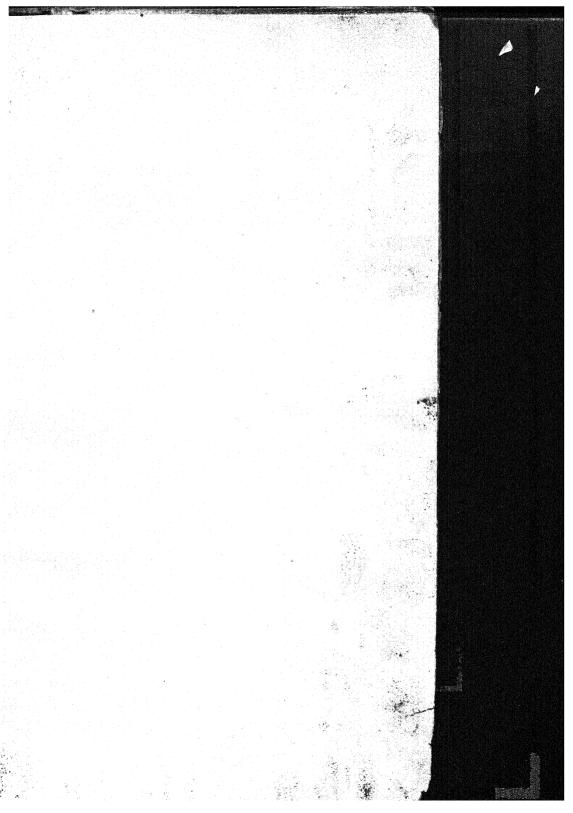